

## हिन्दुस्थान के इतिहास की सरल कहानियां

(मानचित्र और चित्र समेत)

ई. मार्संडेन, बी. ए., एफ. आर. जी. एस., एम. आर. ए. एस. और

लाला सीताराम, बी. ए., एफ. ए. यू., एम. आर. ए. एस. रचित

विस्तृत संस्करण

मैकमिलन ऐग्ड कम्पनी, लिमिटेड कलकत्ता. बम्बई, मद्रास, लग्डन १६२७

# सूचीपत्र।

| गार ।                    |                  | •                 |       | पृष्ठ     |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------|-----------|
| १—बरफ़ की ऊंची भीत       | •••              |                   |       | 8         |
| २—भारत की कहानी          |                  |                   |       | ×         |
| ३—रामकहानी               | • • •            |                   |       | 12        |
| ४ बुद्धदेव की कथा        |                  | •••               | 444   | १५        |
| ५—विक्रमादित्य ग्रीर उन  | का सिंहासन       | •••               |       | 38        |
| ६—राजपूत                 |                  | ***               | • • • | २४        |
| ७—इस्लाम मज़हब के प्र    | वार करनेवाले व   | प्ररव के पैग़स्बर | साहेब | રહ્યું.   |
| द—तारीख़—ईसवी सन्-       | -काल की गिनत     | π                 |       | ३१        |
| <्ग़जनी का खबुक्तगीन-    | –हरिगाी ग्रीर    | उसके छौने की      | कहानी | 34        |
| १०-ग़जनी का महमूद-       |                  |                   |       | 30        |
| ११— छलतान महसूद— करि     | वे का सत्कार     | •••               |       | 88        |
| १२—सलतान महमूद—व्य       | ।।पारी की मा व   | हा उलाहना         | ***   | ૪રૂ       |
| १३ - छलतान महमूद श्रीर   | उसके उल्लू गु    | ₹                 | • • • | 88        |
| १४-महम्मद गोरी ग्रीर     | पर्थी राय ( पृथ  | वी राज)           | • • • | 80        |
| १५राजपूतों की हार        | •••              | 000               |       | ४४        |
| १६-तुर्की ग्रीर पठान बात | रशाह             |                   |       | પ્રદ્     |
| १७- छलतान रजिया की व     | कहानी            |                   |       | 80        |
| १=-निसरुद्दीन-भ्रापनी र  | ोटी कमाने वार    | ना बादशाह         | •••   | ર્દ્દેપ્ર |
| १६ भ्रारगल की वीर रार्न  | ो का गङ्गा-स्नान | ī                 |       | 80        |
| २०—ग्रलाउद्दीन           | •••              |                   | •••   | ७२        |
| २१-चित्तौर की रानी परि   | द्यानी           |                   |       | ଓଓ        |

| पाठ ।                                                            | 58    |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| २२-भीमसीं का सपना-ग्रलाउद्दीन का चित्तौर ले लेना                 | स्र   |
| २३—तैमूरलङ्ग—दिङ्खी की लूट                                       | द४    |
| २४ – मुगल बादशाह                                                 | 48    |
| २४ - वीर बाबर-पानीपत की लड़ाई खोर मुख्ल राज की स्थापना           | =     |
| २६—वीर बाबर—हुमायूं की प्राग्ग रत्ता                             | 84    |
| २७ – छजन हुमायू – उसका प्राग्ण रज्ञक भिश्ती                      | 33    |
| २५-पन्ना दाई-ग्रपने स्वामी के प्राण बचानेवाली                    | १०५   |
| २६—ग्रक्ष्यर जहार                                                | १०७   |
| ३०रसिक जहांगीर                                                   | 388   |
| ३१-शाहजहां-ताजमहल का रोजा                                        | 920   |
| ३२ - श्रीरङ्गजेब - शुगलों की शक्ति का श्रन्त                     | १३०   |
| ३३—महरठा राजा शिवाजी                                             | १३६   |
| ३४-शिवाजी का दरबार में बुलावा                                    | १४१   |
| ३४-शिवाजी - त्रौरङ्गजेब के हाथों से उसका छटकारा                  | १४६   |
| ३६ अनुरेज़ी राज से पहले भारत की दशा-लूट मार                      | १५२   |
| ३७-पानीपत की लड़ाई-अफ़्ग़ानों से लड़ने के लिये महरठों की तैयारी  |       |
| ३ ब-पानीपत की लड़ाई-भाऊ का फन्दे में फँसना                       | १६५   |
| ३६ पानोपत की लड़ाई—भाऊ की हार                                    | १७१   |
| ४० - अनुरेज़ों के भारत में आने का कारण - फरासीसियों से लड़ाई     | १७६   |
| ४१ - राबर्ट क्राइव - श्रङ्गरेज़ी राज का स्थापन करनेवाला          | १य२   |
| ४२—ग्रारकाट का प्रसिद्ध घेरा                                     | १व७   |
| ४३ कलकत्ते की कालकोठरी बङ्गाल के नवाब की श्राङ्गरेज़ों पर चढ़ाई  | १६४   |
| ४४पलासी की लड़ाई- अङ्गरेजों का बङ्गाल पर अधिकार पाना             | १६६   |
| ४५ वारेन हेस्टिङ्गस्—बाप के बिके घर को फिर मोल लेने की प्रतिज्ञा |       |
| ।ई - वारेन हेस्टिङ्गस् - किरानी से भारत का गवरनर जनरल            | a 0 g |

| पाठ।                                                                | 99          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| ४७—वारेन हेस्टिङ्गस्—उसकी रूबकारी च्रीर उसका निर्दोच ठहराया         |             |
| जाना श्रीर डेलस फोड का फिर से मोल लेना                              | २१३         |
| ४य-हैदरश्चली-सिपाही से मैसूर का छलतान                               | २१७         |
| ४६ – टीप् छलतान – ग्रङ्गरेज़ों से लड़ाई                             | २२०         |
| ५०—लार्ड वेलेज़ली— ग्रङ्गरेज़ों को भारत का शासनकर्त्ता बनानेवाला    | 330         |
| ४१—लार्ड हेस्टिङ्गस्—उसने श्रङ्गरेज़ों को भारतवर्ष का राजा कैसे     |             |
| बना दिया                                                            | २३४         |
| ४२ —लार्ड विद्वियम वेशिटङ्क सङ्कों पर यात्रियों की रह्या का प्रबन्ध | ३३व         |
| ४३—लार्ड डलहोज़ी- भारत में श्रङ्गरेज़ी राज का स्थापन करनेवाला       |             |
| पांचवां पुरुष                                                       | २४१         |
| ४४ — श्रङ्गरेज़ी राज के लाभ                                         | ર૪૪         |
| ५४—गदर                                                              | २४७         |
| ४६-इङ्गलिस्तान की महारानी का भारत की राज राजेश्वरी बन जाना          | <i>३५</i> % |

# भारतवर्ष का इतिहास

(सचित्र)

५वें और ६ठे स्टैराइर्ड के लिये ई. मार्सडेन साहब, बी. ए. रचित तथा

रामचन्द्र प्रसाद, बी. ए., बी. टी. द्वारा अनुवादित पृष्ठ-संख्या ११२; मूल्य ॥)

### हिन्दुस्तान की हिन्दी तवारीख (सिवत्र)

मिडिल वर्नाक्युलर दर्जों के लिये ई. मार्सडेन साहब, बी. ए. इत पृष्ठ-संख्या १६, मूल्य 🔊

ले कृत अंगरेज जाति का इतिहास अनुवादक, गोपाल दामोदर तामसकर, एम. ए. एष्ट-संख्या ३७४; मूल्य १)

#### मूल्य १)

## हिन्दी-मानचित्रावली

### सूचीपत्र

२ भारतवर्ष-प्राकृतिक ।
३ भारतवर्ष-राजनैतिक ।
४ भारतवर्ष-वार्षिक वर्षा का
औसत परिमाण ।
५ भारतवर्ष-रेळ और शिल्पकार्य ।
६ भारतवर्ष-पैदावार प्रदर्शन ।

१ उत्तर-भारतवर्षे ।

६ मारतवय-पदायार प्रवृत्तान

भारतवर्ष-आवादी का घनत्व।

८ पञ्जाब, काश्मीर, पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश प्रभृति ।

बम्बई, राजपूताना, मध्य-प्रदेश इत्यादि ।

१० विहार, बङ्गाल, संयुक्त-प्रदेश, मध्य-प्रदेश प्रभृति । ११ ब्रह्मा, बङ्गाल और आसाम । १२ मद्रास, मैस्र, लङ्का प्रसृति। १३ दक्षिण-ब्रह्मा ।

१४) भूमराडल।

१६ एशिया-राजनैतिक।

१७ एशिया-प्राकृतिक।

१८ ब्रिटिश द्वीपपुंज एवं ब्रिटिश सागर।

१६ यूरोप।

२० अफ्रिका।

२१ उत्तर-अमेरिका।

२२ दक्षिण-अमेरिका।

२३ अस्द्रेलिया।

२४ न्यूज़ीलैएड ।

मैकमिलन ऐगड कम्पनी, लिमिटेड कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, लगडन

# हिन्दुस्थान के इतिहास की सरल कहानियां

#### १—बर्क की ऊंची भीत।

१—हिन्दुस्थाल एशिया महाद्वीप का पक खरड है। बड़े बड़े उंचे पहाड़ों की एक श्रेणी इसको सब से अलग किये हुए है। यह श्रेणी उंची भीत सी बरफ़ से ढ़की एक हज़ार मील तक फैली है। इस पर्वतश्रेणी को हिमालय कहते हैं और यह चार पांच मील और कहीं कहीं छः मील तक उंची हो गई है और आकाश से बात करती हैं। तुम लोगों को बीस फुट उंची भीत पर चढ़ना अखड़ जायगा। अब सोचो कि एक हज़ार भीतें बीस फुट उंची तले उत्पर खड़ी हैं। यह भीतें तो बादलों के उत्पर पहुंच जायंगी।

२—हिम का अर्थ पाला और आलय का अर्थ घर है। हिमालय का अर्थ हुआ पाले का घर। यह नाम इस लिये पड़ा है कि इन पहाड़ों के ऊपर बरफ़ जमी रहती है जो कभी नहीं गलती। वहां इतनी ठएडक है कि कोई जीवजन्तु नहीं जी सकता, न कोई पेड़ उग सकता है वहां सदा सम्नाटा रहता है और चारों ओर बरफ़ ही वरफ़ देख पड़ती है।

३—हिमालय के पार भारत के उत्तर का देश मध्य पशिया कहलाता है। यहां भी बड़ी ठएड पड़ती है। धरती बहुधा पथरीली है; पानी बहुत कम बरसता है और बहुत थोड़ी निद्यां हैं। पठार इतने ऊ चे हैं कि इन देशों को पृथ्वी की छत कहते हैं। इन ठण्डे पठारों के रहनेवाले अपने दोरों के लिये घास चारे की खोज में इधर उधर फिरा करते हैं। वहां अनाज का उपजाना बहुत कठिन है। इससे वहां के रहनेवालों को अन्न की चिन्ता लगी रहती है।

४—पर हिमालय के दक्षिण की दशा दूसरी है। यहां लम्बे बोड़े मैदान हैं जिन पर सूर्य्य की किरणों का प्रकाश सदा रहता है। दिन में ठएड बहुत कम पड़ती है और इनमें बड़ी बड़ी निद्यां बहती हैं; घरती उपजाऊ हैं; पानी बहुत है; सब फ़सलें अच्छी होती हैं और थोड़े परिश्रम से यहां के रहनेवाले खाने पीने से सुचित रह सकते हैं। यह मैदान पूर्व से पश्चिम पांच सौ कोस तक एक बड़े बाग की भांति फैला हुआ है और इसका नाम हिन्दुस्थान है।

५—इस हरे भरे बाग के उत्तर वह बरफ़ की भीत है जिसका हाल हम ऊपर लिख चुके। यह भीत इसकी उत्तर

बरफ़ की डांची भीत।

की ओर से आड़ किये हुए हैं। इसके पूर्व और पश्चिम और इसके कुछ दूर दक्षिण हिन्द का महासागर फैला है। अगले दिनों में जहाज़ न थे। लोगों के पास छोटी छोटी नावें थीं जिनसे समुद्र पार करना किटन था। यही कारण है कि भारत पुराने समय में उत्तर में बरफ़ की भीत से और तीन ओर समुद्र सं सुरक्षित था।

६—यह भीत भरतखंड के उत्तर पूर्व समुद्र से पश्चिम
समुद्र तक चली गई होती तो उत्तर के ठण्डे देशों से कोई
भारत में न आ सकता, पर इसके दोनों सिरों पर पूर्व में और
पश्चिम में ये पहाड़ बहुत नीचे हो गये हैं और इनके बीच
बीच में घाटियां और दर्रे हैं जिन से होकर लोग आ सकते
हैं। यह दर्रे बहुत ऊचे हैं और बरफ़ से इतने ढके रहते हैं
कि आना जाना कठिन हो जाता है। पर साहसी वीरों को
कौन रोक सकता है।

9—बहुत दिनों से उत्तर के ठण्डे देशों के रहनेवाले इन्हीं घाटियों से होकर हमारे गरम उपजाऊ मैदानों में आते रहे हैं। यहां आने पर उन्होंने जाना कि इस देश में खाने पीने का सुख है और वे यहीं बस गये।

#### २-भारत की कहानी।

१—जब ये साहसी बीर पहाड़ी घाटियों में होकर उत्तर से हिन्दुस्थान में आये तो, वे यहां के रहनेवालों से लड़े और बहुतेरों को अपना दास बना लिया और बहुतेरों को हिन्दुस्थान के दक्षिण देशों में भगा दिया। हिन्दुस्थान के रहनेवालों से यह उत्तर के आनेवाले लम्बे थे, गोरे थे, डील डील में बड़े और बलवान थे। यह लोग सूर्य, चन्द्र, आकाश, हवा और बादलों को देवता मानते थे और इनकी पूजा करते थे। पहिली जाति के लोग जो इस देश में आये आर्य थे और पक प्रकार की संस्कृत भाषा बोलते थे। आर्य लोग यहां के रहनेवालों को नीच मानते थे क्योंकि वह लोग न ऐसे बलवान, न ऐसे चतुर, न ऐसे गोरे और न ऐसे सुन्दर थे;

२—जब ये लम्बे और गोरे उत्तरवाले भारत में आये तो उनसे बहुत पहले से इस उपजाऊ देश में रहनेवाले इतने दिनों तक रह चुके थे कि, धव यह जानना कठिन है कि वह भी कहीं बाहर से आये थे या यहीं के रहनेवाले थे। ये सारे देश में फैले थे और इनके कई कुल और कई परिवार थे। इनमें कोल और द्राविड़ मुख्य थे।

३—उत्तरवालों की मांति ये दक्षिणवाले बली और चतुर न थे। पर यह सब के सब जंगली और असम्य भील थे। उनमें से बहुतेरे नगरों और गावों में रहते थे, खेती करते थे; अपने राजा के साथ छड़ाई पर जाते थे और जब देश में शान्ति रहती थी तो, उसके शासन में रहते थे। यह कई प्रकार की भाषायें बोछते थे जिनमें मुख्य वह भाषा थी जिसका तामीछ एक इत है। हज़ारों वरस तक गरम देश में



रहते रहते वह काले हो गयेथे। ये पुराने रहनेवाले सांपों की, पेड़ों की और अपने पितरों की पूजा करतेथे; अपने देवताओं से डरतेथे और उनसे यही मनाया करतेथे कि तुम हमको दुखन हो। ४—बहुत दिन पीछे उत्तर से और जाति के छोग भी आये। ये यूनानो, ईरानो, तुर्क, शक और हून थे। इस में सन्देह नहीं कि और छोग भी रहे होंगे पर उनका अब कोई नाम तक नहीं जानता। पहिले यह छोग भी यहां के रहनेवाले आर्य, कोल और द्राविड़ छोगों से जो मिल जुल



द्राविड्रों की नाग-पूजा।

गये थे, उनसे लड़े, पीछे उन्होंने भी मेल कर लिया और यहीं बस गये।

५—आरत के रहनेवाछे कई जाति के छोग थे। हर जाति और हर गोत्र का एक नाम था पर और देशों के रहनेवाछे उनको एकही नाम से पुकारते थे। परदेशी उनको हिन्दू और उनके देश को हिन्दुस्थान कहते थे।

६-भारत की कहानी सुनने से तुम जानोगे कि बहुत

दिन पीछे इन्हीं घाटियों की राह से उत्तर से और लोगों के खुरह के खुरह आये थे। यह लोग जुललात थे। जुललात कि जुललात कि जुललात कि विकास स्वास से पहिले नो सो बरस हुए आये थे। इसके पीछे उनका आना बन्द न हुआ और पांच सो बरस में उन्होंने हिन्दुओं को परास्त कर दिया और देश के बहुत से प्रान्तों पर शासन करने लगे।

9—सब से पीछे जहाजों पर व्यापार करने के लिये लोग यूरोप से आये। वे अपने जहाजों पर माल लाद लाते थे जिसे वे हिन्दु खानियों के साथ बेचते थे और यहां से वह माल ले जाते थे जो यहां होता है। यह यूरोपवाले पुर्वजाली, हच, फ़रासीसी और अङ्गरेज़ चार सौ बरस हुए यहां आये थे। यह लोग आपस में लड़ते रहे। अन्त में अङ्गरेज़ों ने सब को मार भगाया और सारे भरतखर् को अपने बस में कर लिया। इस समय अङ्गरेज़ लोग इस देश के हाकिम है और इङ्गलैए के बादशाह भारत के सम्राट् हैं।

### ३-रामकहानी।

१—बहुत दिनों की बात है। कम से कम तीन हज़ार बरस हुए उत्तर-भारत के हिन्दू अनेक जातियों में बंटे हुए थे और एक एक जाति का एक राजा उसपर राज करता था। इन स्रोगों के आपस में भी चार चार वर्ण थे।



रामचन्द्र जी धनुष चलाना सीख रहे हैं।

२—सब से ऊंचे वर्ण के लोग ब्राह्मण कहलाते थे। यह सब पुजारी थे और इनका काम देवताओं की पूजा करना था। और लोग इनको पूज्य मानते थे। दूसरी जाति क्षत्रियों की थी। यह लोग सिपाही थे और इनका काम लोगों की रक्षा के लिये लड़ना मिड़ना था। राजा सदा इसी वर्ण का होता था। तीसरा वर्ण वैश्यों का था, जो तृकालदारी करते या व्यापारी थे। चौथे वर्ण के लोग श्रुद्ध थे। यह लोग धरती जोतते और, और वर्णों की रहल करते थे। इस जाति में बहुत से चाएडाल भी रहते थे, जो औरों के दास होते थे।

३—इस समय के क्षत्रिय राजाओं में सब से प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हुए। इनके पिता महाराजा दशस्य कोशल देश के राजा थे, जो आज कल उत्तर भारत में अवध प्रांत के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीरामचन्द्रजी देश भर में सब से बलवान और बड़े वीर थे।

४—उसी समय में सब से बढ़कर सुन्दरी कन्या श्रीसीताजी थीं। वे एक दूसरे क्षत्रिय राजा महाराज जनक की वेटी थीं। महाराज जनक के पास एक बड़ा भारी धनुष था, और उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि, सीता का व्याह उसी के साथ होगा जो इस धनुष को कुका सके। सीताजी ऐसी सुन्दर ऐसी मोहनी और ऐसी सुशीला थीं कि, देश देश के राजा उनके साथ अपना निवाह करना चाहते थे। राजा पर राजा उस बड़े धनुष को कुकाने आये

पर किसी से धनुष उठा तक नहीं सका। किसी किसी ने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया।

५—श्रीरामचन्द्रजी ने उस भारी धनुष को सहज ही उटा लिया और ज्यों हीं उसको फुकाने लगे, उसके दो टुकड़े हो गये; लोग बहुत प्रसन्न हुए और सीता का श्रीरामचन्द्रजी के साथ बड़ी धूम धाम से विवाह हो गया।

६—श्रीरामचन्द्रजी चार भाई थे। पर उभके पिता
महाराज दशस्य उन्हीं की बहुत अधिक मानते थे, और यह
चाहते थे कि श्रीरामचन्द्र ही उनके पीछे अवध के राजा हों।
पर उनकी तीन रानियां थीं, और उनकी सब से छोटी रानी
जिन से श्रीराजचन्द्रजी न थे, अपने बेटे को राज्य का
उत्तराधिकारी बनाना चाहती थीं।

महाराज दशरथ ने एक बार उनको यह वचन दिया था कि तुम जो मांगोगी वही तुमको देंगे। उसी वचन की सुध दिलाकर रानी ने कहा "राम को चौदह बरस के लिये वन को भेज दीजिये और मेरे लड़के को अपना उत्तराधिकारी बनाइये, जिसमें आपके पीछे वही राजा हो।"

बूढ़े राजा को रानी की बातें सुन कर बड़ा दुख हुआ। अपने प्यारे बेटे को वन कैसे भेज सकते थे। अवध के रहनैवालों ने जो जाना कि ऐसे सुन्दर और ऐसे वीर राजकुमार को वनवास दिया जाता है तो, उन्हें बड़ा सोच हुआ और वे रामचन्द्रजी से बोले कि "आप वन की

न जायं।" पर श्रीराचन्द्रजी ने किसी की न सुनी। वह बोले, "क्षित्रय राजा का धर्म है, कि अपनी बात पर दूढ़ रहे। हमारे लिये वन में मर जाना इससे अच्छा है कि, हमारे पिता का वचन टले।"

9—श्रीरामचन्द्रजो की इच्छा न थी कि सीताजी भी साथ जायं। वे समक्षते थे कि सीताजी वन में न रह सकेगी। उन्होंने सीताजी से कहा कि तुम घर रहो पर सीताजी ने न माना। वे बोलीं "जहां आप जायंगे वहीं मैं भी जाऊंगी। मैं आपकी धर्म-पत्नी हूं और आपका साथ छोड़ नहीं सकती। क्या मेरा आपका नाता यही है कि जब तक आप महल में रहें आपके साथ रहूं? आप जहां रहेंगे वहीं मुक्को सुख मिलेगा। आपके साथ विकट वन महल हों जायंगे और आपके बिना अच्छा से अच्छा महल सुना धन लगेगा। आप मुक्ते घर रहने को न कहिये। जहां आप रहेंगे वहीं मैं रहंगी, और जहां आप मरेंगे वहीं मैं भी मर जाऊंगी।"

८—श्रीरामचन्द्रजी के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी चलने को तैय्यार हो गये, और श्रीरामचन्द्र सीता और लक्ष्मण अयोध्या से निकल कर पहले मध्य भारत के पहाड़ी-देशों में पहुंचे और वहां से चलकर दक्षिण देश के एक वन में जाकर ठहरे। जहां निदयां पड़ती थीं वहां नाच पर चढ़कर पार जाते थे।



स्थान जान पर वाजून पार का हो हैं

१—श्रीरामचन्द्रजी के अवध से जाने के थोड़े ही दिन पीछे बुड़े राजा मारे सोच के मर गये।

श्रीराजनस्त्री की सीतेली मां ने समक्ता कि अब मेरा लड़का भरत राज करेगा, पर भरत बड़े सज्जन और बड़े धर्मात्मा थे और श्रीरामचन्द्रजी से बड़ी प्रीति रखते थे।

भरत श्रीरामचन्द्रजी को ढूंढ़ने निकले और उनसे मेंट हुई तो बोले, "आप घर लौट चलें और अपना राज लें।"

पर श्रीरामचन्द्रजी न लीटे और बोले, "हमारे पिता यह वचन दे चुके हैं कि, हम चौदह बरस वन में रहें और हमने उनका वचन मान लिया है। क्षत्रिय राजकुमार को अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिये। जब तक चौदह बरस न बीत जायेंगे हम अवध न जायेंगे।"

इस पर भरतजी छोट आये। पर उन्होंने राजा बनना स्वीकार न किया। उन्होंने राज-सिंहासन पर श्रीरामचन्द्रजी की खड़ाउं रख दी जिसमें, छोग जानें कि श्रीरामचन्द्र ही राजा हैं और आप उनके छोटने तक राज संभाछते रहे।

१०—रामचन्द्रजी वन में कई बरस रहे और वहां उन्होंने बनवासियों से मेल कर लिया। इनमें से कुछ लोग छोटे और कुरूप थे और वनों में रहते थे, इसी से लम्बे गोरे और सुन्दर क्षत्रिय उनको बन्दर कहते थे।

एक दिन जब राम और छक्तमण दोनों अहेर को दूर निकछ गये थे, एक पापी राजा जिसका नाम रावण था सीताजी को हर छे गया और अपने छङ्का टापू में छे

श्रीरामचन्द्रजी ने इन्हीं वन के रहनेवालों की सहायता से रावण पर चढ़ाई कर दी। इन लोगों के सेनापित हनूमानजी थे जिनको हिन्दू लोग अब तक पूजते हैं।

रावण मारा गया और सीताजी फिर श्रीरामचन्द्रजी के पास आ गई।

११—इतने में चौदह बरस भी बीत गये। श्रीरामचन्द्र वन से छौटे और अवध में उन्होंने बहुत दिनों तक राज किया। उनकी कथा एक बढ़े प्रन्थ में लिखी है। उसका नाम रामायण है। हज़ारों बरस से हिन्दू इनकी ईश्वर का अवतार मानकर पूजते हैं। हर हिन्दू छड़के को चाहिये कि श्रीराम-चन्द्रजी की भांति वीर और सत्यवादी बने और हर हिन्दू छड़की को उचित है कि श्रीसीताजी का अनुकरण करे।

#### ४- बुद्धदेव को कथा।

१—पवीस सी बरस हुए और श्रीरामचन्द्र से बहुत पीछे उसी अवध प्रान्त में एक दूसरे राजकुमार का क्षत्रिय राजा के घर में जन्म हुआ। वह भी ऐसाही प्रसिद्ध हुआ हैं। जैसे श्रीरामचन्द्रजी हैं।

इस राजकुमार के पिता शाक्यवंश के राजा थे। वे बड़े

वीर योद्धा थे और उनकी यह इच्छा थी कि यह गाजकुतार भी जो इनका एकछोता वेटा था उन्हीं की भांति योद्धा हो। इससे राजकुतार को तीर चलाना, बरछे और तलवार का काम सिखाया गया। गौतम बड़े सुन्दर थे और उनके पिता और उनके कुल के लोग उनको बहुत मानते थे। उनका



विवाह एक परम सुन्दरी राज-कन्या के साथ हुआ था और इनसे एक छड़का भी था।

२—उनका नाग गौतम था और उनको सिद्धार्थ भी कहते हैं। वे बचपन ही में बहुत सोचा करते थे। उनकी बोली बहुत ही मोठी थी। उनका चिच बड़ा कोमल था और वे बड़े

दयालु थे। कभी अहर को जाते और देखते कि निरापराध हरिण खेत में चर रहा है तो, चढ़ी कमान उतार लेते थे। वे अपने मन में कहते "में इन बेचारे जीवों को क्मों मारूं? और वान को तरकस में रख कर लौट आते। घुड़दौड़ में घोड़े को हांफता देखकर टहर जाते और कहते थे कि खेल में हमारे हार जाने से क्या बिगड़ेगा। घोड़े को क्यों दुख दिया जाय।"

३-एक दिन वसन्त मृतु में उनके पिता ने उनसे कहा

"चलो हरे भरे खेत देखं"। दोनों बाप बेटे सुन्दर सुहावने वाग़, बावली, हरे हरे बत, फलों से लदे पेड़ देखते चले जा रहे थे। गौतम को भी बड़ा आनन्द मिलता था। इतने में उनको आंख एक हलवाहे पर पड़ी। यह हलवाहा एक बैल हांक रहा था जिसकी पीठ पर बड़ासा घाव था और उसको लाठी से मार मार कर चला रहा था। बेचारा बैल पीड़ा के मारे गिर पड़ता था। इस के पीछे गौतम ने देखा कि एक बाज़ एक पिड़की को मार कर खा रहा है। आगे देखा कि एक पिड़की की है चुन चुन खा रही है। यह चरित्र देख गौतम को बड़ा दु:ख हुआ और वह घर लौट गये।

ध-दुसके कुछ दिन पीछे गौतम ने एक सपना देखा। उन्हें एक बुड़ा देख पड़ा। वह बुढ़ापे से ऐसा निर्वेठ हो गया था कि उससे चठने की कौन कहे खड़ा भी न हुआ जाता था। इसी समय उनसे सपने में किसी ने कहा "गौतम तुम भी एक दिन ऐसे हो बुड़े और निर्वेठ हो जाओगे।" "किर उनसे देखा कि एक रोगी दुख के मारे कराह रहा है" किर उनसे किसी ने कहा "गौतम तुम भी एक दिन ऐसे ही दुखी होगे।" किर उन्हें एक मनुष्य धरती पर पड़ा दिखाई दिया उसका शरीर ठएडा था और उसके हाथ पैर अकड़ गये थे। उसी समय कोई बोठ उठा "गौतम तुम्हें भी एक दिन मरना है।"

५—गौतम इस समय तीस बरस के हो चुके थे। दूसरे दिन गौतम, अपने मा, बाप, स्त्री, बच्चे सब को छोड़ कर वन को चले गये। वहां सात बरस तक यही विचार करते रहे कि जो दुख, पाप और संताप संसार में फैला है उससे बचने का उपाय न हो तो उसके घटने ही का कोई यह निकले।



अन्त को उनने समक्र लिया कि हमने सुख का भाग निकाल लिया।

६—ऐसा निश्चय करके
वह वन से निकल आये
और पैंतालीस बरस तक
देश में घूम घूम कर
एक नये धर्म का
प्रचार किया। उनको
राजकुमारपन देखाने का
कोई प्रयोजन न रह गया
था, इस से उनने अपना
नाम बहल कर बुद्ध रख
लिया जिसका अर्थ जगा
हुआ या बुद्धिमान है।

उन का धर्म बौद्धमत कहलाता है। उन के जीते जी लाखों भारतवासी उनके मत में आ गये और उन के पीछे छः सौ बरस तक इस देश का प्रधान धर्म बौद्धमत ही था। उनके मरने पर सैकड़ों बरस तक उन के मतवाले उन को देवता मानकर पूजते थे और उन की बहुत सी मूर्त्तियां खापित की गईं। हम ने ऐसी हो मूर्त्ति का एक चित्र छाप दिया है।

9—बुद्ध जी बड़े कारुणिक थे। उन्होंने यह सिकाया कि जितने जीव जन्तु हैं सब पर दया करना हमारा धर्म है और उनको दुःख देना पाप है। उनका यह वचन है कि सब मनुष्य खतन्त्र और सब बराबर हैं और यदि लोग सच बोल, पाप न कर, शुद्ध धाखरण रखे, तो नीच से नीच बड़े से बड़े के बराबर हो जायं।

### ५-विक्रमादित्य श्रीर उनका सिंहासन।

१—हम तुमको बता चुके कि बौद्धमत हिन्दुस्तान का छः सौ बरस तक प्रधान धर्म था। इसके पोछे हिन्दू-धर्म के एक नये इप ने इसे धीरे धीरे यहां से निकाल दिया। बुद्ध के उपदेशों के माननेवाले घटते गये और ब्राह्मणों के धर्म पर चलनेवाले बढ़ते रहे। धीरे धीरे चार सौ बरस में यहाँ बौद्धमत का कोई न रह गया।

२—इस चार सौ बरस के समय को—जब नये रूप का हिन्दूधर्म धीरे धीरे बौद्धधर्म की जगह स्थापित हुआ था, "नया हिन्दूकाल" कहते हैं। इसका आरम्म आज से १६०० बरस पहिले हुआ था। इस समय में बहुतेरे हिन्दू राजा हुए। इन में विक्रम सब से प्रसिद्ध हो गये हैं।

इनका पूरा नाम विक्रमादित्य था और इन्हें विक्रमार्क या विकरमाजीत भी कहते हैं। यह अपने समय के बढ़े वीर हो गये हैं। उनके बारे में सैकड़ों कहानियाँ प्रसिद्ध हैं और इनको एक एक बच्चा जानता है क्योंकि ये कहानियाँ सब भाषाओं में लिखी गई हैं।

३—विक्रम को हुए इतना समय बीत गया कि अब उनका ठीक समय निश्चय करना कठिन है। यह इतने प्रसिद्ध हुए कि उनके पीछे कितने राजाओं ने अपना नाम विक्रमादित्य रख लिया। कई विक्रम हुए और उनमें से कोई कोई बढ़े प्रसिद्ध राजा थे। उनकी कीर्त्तियों की कहानियाँ पहिले विक्रम की कीर्तियों के साथ ऐसी मिल गई हैं कि अब इन में सेद करना कठिन हो गया है। पर विद्वानों का यह मत हैं कि वह विक्रमादित्य पन्द्रह सौ बरस पहिले हुए थे। उनका उपनाम विक्रमादित्य था और उनका मुख्य नाम चन्द्रगुप्त दितीय था। वह गुप्त बंश के सम्राटों में सब से बड़े थे। गुप्त वंश के राजा कई सौ बरस तक विन्ध्याचल के उत्तर हिन्दुस्तान में राज करते थे।

४—हम तुमको चन्द्रगुप्त का एक चित्र दिखाते हैं यह चित्र एक सिक्के पर है जो उन्होंने चलाया था। यह सिक्का थोड़े दिन हुए धरती में गड़ा मिला था। उनके दाहिने हाथ में एक बड़ा भारी धनुष हैं जिसको वही भुका सकते थे और बायें हाथ में बड़ा सा वाण है। मालवा

देश में उज्जैन उन की राजधानी थी। यह देश पीछे से पूर्वीय राजपूताने के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अरवली की

पहाड़ी और विनध्याचल के बीच में अब भी बड़ा सुहावना लगता है।

५—चन्द्रगुप्त के पहिले शक जाति के लोग हिन्दुस्थान के पश्चिम-दक्षिण कोने में राज करते थे। यह सिथियावाले भी कहलाते हैं और भारत के उत्तर-पश्चिम देशों से आये थे।



विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त।

चन्द्रगुप्त ने उनको परास्त किया और तब से उनका नाम शकारि पड़ गया।

६—चन्द्रगुप्त की सभा में बहुत से कवि और विद्वान् थे। चन्द्रगुप्त बड़े गुणग्राहक थे और इसी कारण भारत के हर काने से विद्वान् उनकी सभा में जाया करते थे। इन में नव विद्वान् ऐसे प्रसिद्ध हुए कि वह उनकी सभा के नवरत कहलाते थे। इनमें सब से बड़ा रत्न कालिदास थे जो हिन्दुस्थान के महाकवि माने जाते हैं। विक्रमादित्य की सभा स्रयं की भाँति थी जिसका प्रकाश सारे देश में व्याप रहा था और उस की छटा दूर दूर देशों में भी पहुँचती थी। 9—विक्रम बड़े प्रतापी राजा और बड़े बीर तो थे ही, उनका न्याय भी बड़ा प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि उनके बराबर न्याय करनेवाला न पहले कभी हुआ था न आज तक हुआ है। उनसे न्याय में कभी भूल चूक न हुई। जो कोई उनके पास न्याय कराने आता वह हारता तो भी प्रसन्न रहता और जीतता तो भी उनकी बड़ाई करता था। जिस सिंहासन पर वह बैठते थे उसमें सिंह के कप के बारह पाये थे। गांव के लोग न उस सिंहासन को भूले और न उस पर बैठनेवाले न्यायकारी राजा को। आज तक लोग अच्छे न्यायाधीश को कहते हैं कि यह विक्रम के सिंहासन पर बैठा है! इस कहावत की जड़ एक विचित्र कहानी है जो इस सिंहासन के विषय में प्रसिद्ध है।

८—विक्रम के सैकड़ों बरस पीछे जिस नगर में वह राज करते थे, वह निपट उजाड़ हो गया था और उस पर जंगल के पेड़ उग आये थे। कुछ बलदियों के लड़के इसी वन में खेला करते थे। एक दिन दो लड़के आपस में लड़ने लगे और एक तीसरे लड़के से बोले कि हमारा न्याय कर हो। वह एक छोटे टीले पर बैठ गया जिस पर घास जमी थो और दोनों लड़कों से बोला कि हम हाकिम बनते हैं तुम्हारा न्याय करेंगे। होनों लड़कों ने उससे अपना अपना व्योरा कहा। हाकिम लड़के ने चट न्याय

कर दिया और ऐसी बुद्धिमानी से फूठे को फूठा और सच्चे को सच्चा बतलाया जैसे कोई बुद्धिमान बुड्डा आदमी न्याय करता है और कुछ गांववाले जो पास खड़े थे बड़ा अचरज मानने लगे। बलदियों को यह खेल बहुत अच्छा लगा और नित एक नये लड़के को हाकिम बनाते पर वह लड़का भी उस दूहे पर बैठ कर बुद्धिमानों की सी बात करता था और न्याय में न चूकता था।

६—यह बात दूर दूर तक फैली और सयाने लोग भी बलदिये हाकिम के पास अपने मुक़हमें लेकर आने लगे। जो लड़का दूहे पर बैठ कर हाकिम बनता वही बुद्धिमान हो जाता था और सचा न्याय करता था। यह बात उस समय के राजा के कान में पड़ी। उसने अपनी सभा के विद्यानों से पूछा कि यह क्या बात हैं। एक बुद्धिमान बुड़ा सरदार बोला, "जहाँ वन लगा है वहाँ पहले विक्रम की राजधानी थी और उनका सिंहासन उसी दूहे के नीचे गड़ा जाना पड़ता हैं। बलदिया लड़का बोलता है पर जो बात उसके मुँह से निकलती है उसमें सिंहासन के प्रभाव से विक्रम के विचार होते हैं।"

१०—यह राजा भी बहुत ही अच्छा शासक था। इसकी भी इच्छा थी कि जैसा विक्रम पहले हो चुका है वैसा ही मैं भी बुद्धिमान् और न्यायकारी हो जाऊँ। वह बोला, "अच्छा जाओ खोद कर देखो, सिंहासन वहाँ गड़ा

हो तो उसे यहां उठा लाओ इम भी उसी पर बैठ कर न्याय कर जिसमें इमसे कोई भूल चूक न हो।"

११—इस पर बहुत से बेठदार और मज़दूर वहां गये और उन्होंने धरती को दूर तक खोद डाळा। दिन भर कठिन परिश्रम करने पर उनको विक्रम का सिंहासन मिळा। यह एक मोटे संगमरमर का बना था और उसी पत्थर में खुदे हुए बारह पंखधारी सिंह उसे उठाये हुए थे। इस सिंहासन को पचास मजुष्य उठाकर राजा के महल में ले गये। सिंहासन पेसा भारी था कि उठानेवाले राह में कई जगह उठते बैठते गये। यह सिंहासन दरवार के कमरे में रखा गया और धोने पोंछने पर पत्थर दर्पण की भांति चमकने लगा।

१२—दूसरे दिन राजा दरबार के कपड़े पहिन कर सिंहासन पर बैठने चला पर ज्योंही उसने बैठना चाहा सिंह बोल उठे और राजा घबरा कर हट गया। हर सिंह बारी बारी यह कहता था "क्या आप विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं? क्या आपने कभी दूसरे राजा का देश या उसका धन लेने की इच्छा नहीं की, जिसका कि आप को कोई अधिकार न था? क्या आपने कभी ऐसा काम किया जिसे आप उचित न समक्षते थे? प्या आप का अन्तःकरण ऐसा शुद्ध और ऐसा पाप रहित है जैसा कि एक छोटे बच्चे का होता है? क्या आप इसके योग्य हैं?

१३—राजा जानता ही था कि मैं ने कई बार और राजाओं का धन और उनका देश छेने के छिये उनसे छड़ाई की है और बहुतेरे ऐसे काम किये हैं जिन को मैं आप उचित न समस्ता था। सिंहासन का गौरव उसके चित्त पर छा गया और उसने सच बोळना अपना धर्म समस्ता। वह बोळ उठा, "मैं इसके योग्य नहीं हूं" उसके पीछे सिंहों ने अपने पंख फैळाये और सिंहासन को आकाश में उड़ा छे गये।

१४—इस विचित्र घटना के देखनेवालों को बड़ा अचरज हुआ पर राजा उदास हो गया। तब वही बुड्डा सरदार जो पहिले बोला था राजा को समक्ताने लगा "महाराज आप उदास न हों। संसार में कोई राजा नहीं है जो उस सिंहासन पर बैठ सके। बलदिये के लड़के का अन्तःकरण शुद्ध था। इस से वह उस पर बैठ सका था। पर वह राजा कौन है कि जिसका अन्तःकरण छोटे बच्चे की भांति शुद्ध और पाप रहित हो।"

#### ६—राजपूत।

१—नये हिन्दू समय के पीछे राजपूतों का समय आया। इस समय में राजपूत राजा लोग भारतवर्ष के हर प्रान्त में राज करते थे। हिन्दुओं के चित्त में नया हिन्दूधर्म गड़ गया था। राजपूत 'राजपुत्र' का अपभ्रंश शब्द हैं जिसका अर्थ है राजाओं के बेटे। कुछ राजपूत पुराने क्षत्रिय राजाओं के वंश में हैं जो आर्य थे और कुछ उन राजाओं की संतान है जो आर्यों के पीछे हिन्दुस्थान में आये थे। इन राजाओं के सार्था और परिवार हिन्दुस्थान में बस गये थे और हज़ारों बरस से रहते हैं और हिन्दुधर्म मानते हैं। पुराने क्षत्रियों की भाँति इनकी एक जाति बन गई है जो और हिन्दुओं से भिन्न है और जिसका काम राज करना और लड़ना है—व्यापार करना या हल चलाना नहीं।

२—राजपूतों के कई परिवार या उपजातियाँ वनीं। एक उपजाति के सब लोग एक दूसरे के नातेदार थे। हर उपजाति का एक शासक होता था जिसे कहीं राजा कहीं राना और कहीं राय कहते थे। अपने सरदार के लिये और अपनी उपजाति के किसी मनुष्य के लिये भी राजपूत प्राण देना अपना धर्म समक्षता था। पर ये उपजातियां आपस में भी लड़ा करती थीं। राजपूतों में एक बड़ा दोष यह था कि जब कभी दूसरी उपजाति या गोत्र के ऊपर बैरी चढ़ाई करता तो उस गोत्र की कभी सहायता न करते थे। यही कारण है कि जब हिन्दुस्थान के उत्तर से बैरी उतर आये तो बहुत से राजपूत राज नष्ट हो गये। इन्छ नियम ऐसे थे जिन्हें तोड़ना राजपूत अधर्म मानते थे; पाहुने से अच्छा बर्ताव करना, अपनी बात पर दृढ़ रहना, बैरी को पीठ न दिखाना और अपना अपमान न सहना।

३—अपने घर में शान्त रहकर मर जाने से राजपूत को घृणा थी। उसकी यह बड़ी छालसा रहती थी कि रणभूमि में छड़ता हुआ मर जाय। हिन्दुओं के सब से पुराने धर्मशास्त्र के रचनेवाले मनु का वचन है कि राजा को छड़कर मरना चाहिये। मनुस्मृति में लिखा है कि जब राजा बुड़ा होजाय तो उसे चाहिये कि अपना धन ब्राह्मणों में बांट दे, अपना राज अपने बेटे को दे दे और रणभूमि में छड़ता मर जाय। और जो छड़ाई का अवसर न मिले तो अन्न जल छोड़ दे और मर जाय।

४—जैसलमेर का एक रावल राजपूत था। जब वह बहुत बुड़ा हो गया और उसने सोचा कि अब बहुत दिन नहीं जी सकते तो उसे बड़ा दुख हुआ क्योंकि उस से किसी वैरी से लड़ाई न थी। इस समय में अफ़गानी बाइशाह थे और एक अफ़गान सरदार मुलतान का हाकिम था। इस से रावल कई बार लड़ बुका था। रावल ने सरदार से कहला भेजा कि "इम तुमसे एक युद्ध और चाहते हैं। तुम खाकार कर लो तो बड़ा उपकार हो जिसमें इम इथियार हाथ में लिये हुए मर जायं और हमको खर्ग मिले।" सरदार ने मान लिया और कहा कि "आओ हम तैयार हैं।" रावल ने अपने सगोतियों को बुलाया। सात सौ राजपूत जो जन्म भर लड़ाई में उसका साथ देते रहे घर से बिदा होकर उसके साथ लड़कर मरने को चल खड़े हुए।

पठान सरदार के साथ बड़े बड़े वीर थे और उनकी गिनती राजपूतों से छ: गुनी थी। दो घण्टे तक लड़ाई रही और रावल और उसके सारे सगोती कट मरे। पर उन्होंने दो हज़ार पठान भी खेत में विका दिये।

५—राजपूत स्त्रियां भी ऐसी ही वीर, ऐसी ही सची और ऐसी ही उदार होती हैं। वह भी मरने से नहीं डरती। यह कई बार हो चुका है कि जब राजपूत राजा का कोई नगर या गढ़ घिर गया और उसके बचने की कोई आस न रही तो मद्दे तलवार लेकर बैरियों पर टूट पड़े और स्त्रियों ने बाग जलाई और उसी में जलकर मर गईं। इस रीति से वह बैरी के हाथ में पड़ने से बच गईं।

६—राठोरवंश के महाराज जसवंत सिंह भी बड़े भारी राजा थे। मुग़ल सम्राट् औरंगजेब ने उनको लड़ाई में परास्त कर दिया। वह बेचारे अपने प्राण बचाने को अपनी राजधानी योधपुर को भागे। योधपुर में उनकी रानी के हुकुम से फाटक बन्दकर लिया गया। बहुतेरा कहा पर उसने फाटक न खुलवाया। उसने कहा, "मुक्ते विश्वास नहीं होता कि यह भगेलू मेरा पित महाराज जसवन्त सिंह है। यह कोई नीच, कोट के भीतर आना चाहता है। मेरा पित रणभूमि में पड़ा है और जो देरी उसने मारे हैं उसकी लोध के चारों ओर पड़े हैं। महाराज जसवन्त सिंह कभी बैरी को पीठ न दिखायेंगे।

9—इस समय में—आज से १२०० वरस पहिले से 9०० वरस पहिले तक—भारतवर्ष में राजपूतों के राज थे। पश्चिमोत्तर भारत का एक भाग जो विम्ध्याचल के उत्तर और अरवली की पहाड़ी के पूर्व और पश्चिम है अब तक राजपूताना कहलाता है। बहुत से राजपूतवंश यहाँ पहिले से रहते थे और अब तक उन्हीं के वंशज राज करते हैं।

८—नो सी वरस हुए राजपूतों को कुछ ऐसी सेनाओं का सामना करना पड़ा था जो उसी देश से आई थीं जहाँ से सेकड़ों वरस पिहले राजपूतों के पुरुषा आये थे। यह ठएडा देश हिन्दुस्थान के उत्तर पिश्चम हैं और इसमें से हिन्दुस्थान में आने की राह हिमालय के दर्श में होकर है। यह देश अब अफग़ानिस्तान कहलाता है और यह लोग यहीं के रहनेवाले थे और मुसलमान थे। अब हम तुमको यह बतायेंगे कि मुसलमान कीन थे।

# इस्लाम मजहब के प्रचार करनेवालेअरब के पैगम्बर महम्मद साहेब।

१—अरव के रहनेवाले पहिले मुसरमान हुए। अरव एक उजाड़ रेतीला बेपानी का देश है। अरब के रहनेवालों के परिवार जो काब ले कहलाते हैं, रेतीले मैदान में अपने बोड़ों, ऊंटों और अपने गहलों के लिये चारे की खोज में इधर उधर फिरा करते हैं। पुराने समय में इनमें बहुत सी बुरी रीतियाँ थीं। सब आपस में लड़ा करते थे और मूर्त्तियां पूजते थे।

२—तेरह सी बरस हुए इस अरब में एक सरदार मुहम्मद साहेब रहते थे। उनको अपने देशवासियों की बुरी रीतियों को देखकर बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने उनके सुधारने का बड़ा उद्योग किया। उन्होंने अरववालों से यह कहा कि, "ईश्वर एक है जिसको अल्लाह कहते हैं और उसी अल्लाह ने हमको तुम्हें यह सिखाने को भेजा है कि आपस में लड़ना कटना पाप है। अरववालों को चाहिये कि भाई माई का सा बरताव करें।" उन्होंने यह भी कहा कि मूर्तिपूजा पाप है।

३—पहले तो अरबवालों ने उनका कहना न माना । और उनमें कुछ महम्मद साहेब को मार डालने पर उतार हो गये। अन्त को सब उनकी सम्मति में आ गये और उन्हों ने अपनी मूर्तियां तोड़ डालों। उनके मरने से पहिले अरब के सारे रहनेवाले उनके साथ हो गये थे। यह लोग मुसल्मान कहलाये। मुसल्मान कहते हैं कि अल्लाह पक है और महम्मद उसके पैगम्बर हैं। इनका दीन इसलाम कहलाता है।

४—इस दीनके अनुसार अरबवाले सब भाई भाई हो गये और उनकी आपस की छड़ाई बन्द हो गई। पर उन का खड़ने का खमाने वैसा हो बना रहा। अब उन्हों ने सोचा (क्षित हमारे लिये मूर्त्ति पूजना पाप है तो जो लोग मूर्त्ति पूजते हैं वह सब पापा हैं। उन्होंने विचारा कि सबको अपनी मुलियां वती हैं। उन्होंने विचारा कि सबको अपनी चाहिये। ऐसा निश्चय करके उन्होंने और देशों पर चढ़ाई की और उनको परास्त कर दिया। जो लोग मुसल्मान हो गये उन को उन्हों ने छोड़ दिया और अपना माई बना लिया। अरबवाले यह समक्षते थे कि दीन के लिये लड़ते लड़ते मर जाने से अल्लाह प्रसन्न होता हैं और उनको बिहिश्त मिलता है।

५—अरबवालों ने थोड़े ही दिनों में अरब के उत्तर के देश ले लिये। इन देशों को लूटने से उनके हाथ बहुतसा धन लगा और उनको और देश परास्त करने की लालसा बढ़ी। और वह देश पर देश जीतते गये। ईरान तुर्किस्तान और अफ़गानिस्तान उनके बस में हो गये और इन के रहनेवाले मुसदमान बना दिये गये। यह लोग अब तक मुसदमान हैं। यूरोप के टरकी देश में भी मुसदमान रहते हैं।

## द—तारीख़—ईसवी सन्—काल को गिनती।

१—जब कोई कहता है कि कोई बात दस वरस पहिले हुई थी तो हम समक जाते हैं कि उस बात को हुए आज से दस बरस बीत गये। पेसे ही जब यह कोई कहता है कि हज़ार बरस पहिले एक लड़ाई हुई थी या कोई बड़ा राजा हुआ था तो उस से यह समका जाता है कि उस समय से आज तक एक हज़ार बरस बीते हैं।

२—समय जानने की एक रीति और है। जब हम
पुराने समय को कोई बात कहते हैं तो कोई बड़ी घटना
चुन छेते हैं और कहते हैं कि यह बात इस घटना के इतने
दिन आगे या पीछे हुई है। गांववाले बहुधा कहा करते हैं
कि बड़े काल के दस बरस पीछे या छ बरस पहिले कोई
विशेष बात हुई थी। उनके लेखे बड़ा काल ही बड़ी घटना
है और इसी घटना से वह समय की गिनती करते हैं।

३—कभी कभी एक जातों के सब छोग, और कभी कभी कई जातियों के सब छोग एक बड़े राजा, बड़े धम-गुरु या पैगम्बर के जन्म दिन से या उसके जीवन की किसी विशेष बड़ी घटना से काछ की गणना करते हैं, क्यों कि उनके छेखे यही बड़ी घटना है। इस घटना को संवत या सन्क कहते हैं।

8—मुसल्मान लोग काल को गिनती उस दिन से कहते हैं जब उनके पैगम्बर महम्मद साहेब अरब के मक्का नगर से मदीने को भागे थे। इसको वह हिजरत या भागना कहते हैं और इसी से उनका सन हिजरी कहलाता है। ५—हिन्दुओं का एक राजा चन्द्रगुप्त हो गया हैं। इस राजा ने सब से पहिले विकमादित्य की पदवी धारण की थी। प्रायः सभी हिन्दू घरों में उसी के समय से काल की गिनती की जाती है।

६—ईसाई लोग काल की गिनती ईसामसीह के जन्म दिन से करते हैं। ईसा उनके धर्म के मूल अधिष्ठाता थे और उनके जन्म को ईसाई लोग संसार की बड़ी घटना मानते हैं। ईसा का जन्म ईसवी सन् कहलाता है। जो घटना ईसा के जन्म से पहिले हुई उसे ईसा से पहिले बरस लिख कर उसकी गणना करते हैं। इतिहास में लिखा है कि बुद्धदेव का जन्म ५६७ बरस ईसा से पहिले हुआ था। इसका अथे यह है कि बुद्धदेव ईसा से ५६७ बरस पहिले जन्मे थे।

9—कोई घटना ईसा के जनम से पीछे हुई हो तो उसे सन्, ई०, के आगे बरसों की गिनती ठिखकर उसका समय दिखाया जाता है। जब हम इतिहास में पढ़ते हैं कि पैग़म्बर महम्मद साहब मके से ६२२ ईसवी में भागे थे तो उससे हम यह समकते हैं कि यह घटना ईसा के जनम से ६२२ बरस पीछे हुई है।

८—आज कल चिट्ठी या पुस्तक लिखने में बहुधा ई० सन् शब्द छोड़ दिये जाते हैं। जब हम कहते हैं कि आज कल १६१५ का साल है तो उसका अभिप्राय यह है कि ईसा के जन्म से १६१४ वरस बीत गये। E—तारीख से किसी सन् का साल समका जाता है। अङ्गरेज़ी किताबों में ईसवी सन् चलता है। कोई पूछे कि बुद्ध के जन्म की तारीख़ क्या है तो, इस से यह समका जाता है कि ईसवी सन् के किस साल में बुद्ध देव का जन्म हुआ था।

१०—हर बड़ी घटना को एक तारीख़ होती है और यह सब जानते हैं कि इतिहास के प्रन्थों में तारीखें भरी रहती हैं। इस छोटी सी किताब में बहुत कम तारीखें छिखी जायँगी पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं की तारीखें छिखी हो गई हैं।

११—ईसा के पहिले किसी घटना का समय जानना हो तो आज के साल में पहले के बरस जोड़ लेना चाहिये। जैसे हम यह जाना चाहें कि बुद्ध के जन्म को आज से कितने बरस हुए तो ५६७ को १६१४ में जोड़ा, हुए २४८१। बुद्धदेव के जन्म को २४८१ बरस हुए। इसको स्मरण करने में सरलता के विचार से यों कहते हैं कि बुद्ध जी लगभग २५०० बरस पहले जन्मे थे।

१२—जो हम यह जानना चाहें कि कोई घटना जिसकी तारील ईसवी सन् है आज से कितने बरस पहले हुई थी तो आज के सन् सं उस सन्को घटा देते हैं। जैसे हम यह जानना चाहें कि हिजरत को के बरस हुए तो ६२२ जो १६१४ में से घटाया बचे १२६२ इसको सरलता के विचार से यों कहते हैं कि हिजरत को कोई १३ सी बरस हुए।

# ह—गजनी का सुबुक्तगीन। हरिणी और उसके छौने की कहानी।

१—अफ़गानिस्तान का सब से पुराना बादशाह जो राजपूतों से छड़ा था सुबुक्तगीन था। जवानी में वह एक छोटे जिले का सरदार था और इतना ग़रीब था कि उसके पास एक ही घोड़ा था। जिस नगर में वह रहता था उसके आस पास मैदानों में शिकार खेलता फिरता था।

२—एक दिन उसने देखा कि एक हरिणी अपने बच्चे के साथ बेखटके चर रही है। उसने घोड़े को एड़ लगाई और बच्चे को पकड़ कर उसके पांच बांघ दिए और अपने आगे काठी पर रख लिया और अपने शहर की ओर चला।

३—बेचारी हरिणी उसके पोछे पीछे चली। हरिणी की आंखों से उसका दु: ज प्रकट होता था। सुबुक्तग़ीन को ह्या आ गई। उसने घोड़ा रोक लिया और बच्चे को जोल कर छोड दिया।

४—हरिणी बहुत प्रसन्न हुई और अपने बच्चे के साथ वन को छोट आई। पर छोटते समय जब तक सुबुक्तग़ीन उसकी आखों की ओट न हुआ उसकी ओर नेह और कृतज्ञता की दृष्टि से ताकती रही।

५—उसी रात सुबुक्तग़ीन ने एक सपना देखा। सपने में पेगम्बर साहेब ने उनसे कहा, ''अमीर सुबुक्तग़ीन, इस दुष्तिया हरिणी पर तुमने जो आज दया की उससे अल्लाह तुम से बहुत प्रसन्न हुआ है और तुम्हारा नाम उसके द्रबार में आज बादशाही में लिखा गया है। तुम एक दिन



छबुक्तग़ीन श्रोर हरिगा।

बादशाह होगे। तुम जब बादशाह होना तो अपनी प्रजा के साथ ऐसा ही बरताव करना। दया न छोड़ना क्योंकि लोक पर लोक दोनों में राजा का गुण इससे बढ़ कर दूसरा नहीं है। ६—सुबुक्तग़ीन पीछे बड़ा प्रतापी बादशाह हुआ। उसका बिवाह अफ़गानिस्तान के बादशाह की बेटी के साथ हुआ था और जब बादशाह मरा तो सुबुक्तग़ीन उसके तज़्त पर बैठा और उसका सपना सच्चा हो गया। उसने पञ्जाब के राजपूत राजाओं के साथ कई छड़ाईयाँ छड़ीं। उससे भी बढ़कर उसका बेटा महमूद प्रसिद्ध हुआ है।

# १०--गज़नी का महमृद ।

हिन्दुस्थान की लूट मार।

१—महमूद ग़जनवी के समय में जिसको आज से नी सो बरस हुए भरतखर् संसार के बड़े धनी देशों में गिना जाता था। हिन्दुओं ने बड़े बड़े नगर बसाये थे और बड़े बड़े मन्दिर बनवाये थे जिसमें सोना चांदी भरा पड़ा था। इनमें बनारस जिसकों काशी भी कहते हैं सब से पुराना और सब से पवित्र तीर्थ माना जाता था। भारतखर्ड का व्यापार अपने पड़ोस के देशों से यूरोप तक फैठा था। बड़ा बड़ा महंगा सामान वहाँ से ऊंटों पर स्ट्रकर अफ़गानिस्तान के दर्शों की राह दूर दूर देशों में जाता था।

२—महमूद ने अपने छड़कपन ही से पेसे व्यापारी अपने बाप के राज्य से होकर जाते देखे थे। वह व्यापारियों से बातें किया करता था, और वह उस से कहा करते थे कि हिन्दुस्थान में बड़े बड़े शहर हैं, और बड़े बड़े मन्दिर हैं जिनकी धन-सम्पत्ति का पारापार नहीं। महमूद यह कहता था कि जब मैं बड़ा होकर बादशाह हो जाऊंगा तो हिन्दू राजाओं से छड़ूँगा, उनका सोना चौंदी उनसे छीन लूँगा और गज़नी लाऊंगा।



काशी।

३—तीस बरस की उम्र में महमूद सिंहासन पर बैठा और जो कुछ वह पहिले कहा करता था वह सब उसने करके दिखा दिया। जब तक बरसात रही और दर्र बरफ़ से भरे दके थे वह चुप चाप बैठा रहा। इसके पीछे वह दल बादल से भारत पर चढ जाया और लूट का माल लाद कर छे जाने को बहुत से ऊँट और घोड़े अपने साथ लाया। राजपूत बड़ी वीरता से छड़े पर अफ़गान उनसे डीछडीछ में बड़े और बछी थे और अच्छे घोड़ों पर सवार थे। हिन्दू हार गये, कितने मारे गये और कितने भाग गये।

४—गङ्गा और यमुना के तीर पर बड़े बड़े नगरों में पेसे मन्दिर थे जिनकी सोने की छतें थीं, सोने के खम्मे थे, गच तक में सोना जड़ा था, मूर्त्तियां सोने की ढली थीं और उनको आँख माणिक की थीं। हीरा मोती और पन्नों के हार मूर्त्तियाँ पहिने हुई थीं।

4 सहजूद और उसके कर अफ़गानी ऐसी लुट की सामग्री देखकर फूल गये। महमूद मन्दिरों में घूस गया अपने हाथ से मूर्तियाँ तोड़ डाली और सोना चांदी मोती माणिक सब उठा ले गया। उसके सिपाही नगर में घर घर घुसते फिरे, जो चाहा सो ले लिया और जिसने उन्हें रोका उसे मार डाला। कहते हैं कि एक ही शहर से वह तीन सो पचास हाथी और हजारों ऊँटों पर लुट का माल लाद कर ले गया था। इसी एक शहर से पचास हजार हिन्दू पकड़ कर गज़नी पहुँचाये गये और वहाँ की गिलयों में दो दो रुपये को बेंचे गये; बहुत से हिन्दू बरजोरी से मुसलमान बना डाले गये।

६—गज़नी पहुँच कर महमूद ने वड़ा भारी भोज का सामान किया। सारे अफ़गानों को बुलाया तीन दिन तक सब की दावत की और हिन्दूस्तान से जो होरा मोनी रेशम कमज़ाव सोना चाँदी लूट कर हो गया था चौकियों पर सजा कर सब को दिखाया। सरदारों और अमीरों का तो कहना ही क्या है उनको बड़े दाम की चीज़ें भेंट दो गई, पर ग़रीब अफ़गान भी कोई ऐसा न था जो उस दावत से खाली हाथ गया हो और जिसने अच्छी भेंट न पाई हो।

9—इस रीति से महमूद भारत में सत्रह बार अपने पठानों को लाया। हर चढ़ाई में उसका उत्साह बढ़ता जाता था और वह दूर दूर का धावा मारता था। सब से पिछली बार यह दक्षिण में गुजरात देश को चला गया। यहाँ एक बहुत पुराना मन्दिर था जो अपने असंख्य धन के लिये हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध था। इस में १० हाथ ऊँची सोमनाथ की मूर्त्ति थी। पुजारी समक्ष्ते थे कि इस दूर देश में हम को कौन छेड़ सकता है। रेतीले देश में साढ़े तीन सो मील की यात्रा करके महमूद इस मन्दिर पर चढ़ दौड़ा और हिन्दुओं की एक बड़ी सेना को जो इस मन्दिर के बचाने के लिये आई थी मार कर भा। दिया।

८—इसके पीछे महमूद मन्दिर में घुसा तो पूजारियों ने डरते काँपने यह विनती की कि आप हमारे देवता की मूर्त्त को छोड़ दें तो हम आप को बहुतसा धन दं। महमूद ने न माना और बोला, ''में मूर्त्त तोड़ने आया हू मूर्त्त बचाने नहीं और इतना कह कर उसने अपनी लोहे की गदा इतने ज़ोर से मारी कि मूर्त्ति के टुकड़े टुकड़े हो गये।

६—महमूद सोमनाथ से बहुत सा लूट का माल और कई अच्छे कारगीर अफ़गानिस्तान को ले गया। वहाँ उसने ग़ज़नी नगर में बड़े बड़े मकान और महल बनवाये और उसको सुन्दर नगर बना दिया। एक मसज़िद ऐसी सुन्दर बनी जिसको देख कर सब लोग अचरज करते थे। उसका नाम खर्ग की दुलहिन हैं। बहुत से किंव और गुणी लोग ग़ज़नी में आये और सुख्तान ने सब का आदर किया और सब को बहुत सा धन दिया।

#### ११—सुल्तान महमृद—कवि का सत्कार।

१—महमूद को अपनी कीर्त्ति का ऐसा घमएड था कि उसने उस समय के महाकिव फिरदौसी से कहा कि एक बड़ा काव्य रची और यह प्रतिज्ञा की, एक रोर के लिये एक दिरहम दूंगा। उस समय में दिरहम सिक्का सोना और चाँदी दोनों का होता था; पर फ़िरदौसी यह समका और सब लोग यही समक्षे थे कि महमूद बड़ा भारी बादशाह है सोने ही के दिरहम देगा।

२- फ़िरदीसी ने काम में लग्गा लगा दिया और ३० बरस में यह प्रन्थ समाप्त किया। इसका नाम शाहनामा है और यह फ़ारसी भाषा का सब से प्रसिद्ध काव्य है और इसकी गिनती संसार के महाकाव्यों में होती है। इसमें ६०,००० शेरें हैं।

३—यह प्रनथ सुल्तान को दिखाया गया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ पर उसने किव को ६०,००० चाँदी के दिरहमः दिए। फ़िरदौसी समक्षा था कि सोने के दिरहम मिलेंगे पर सुल्तान के डर के मारे वह कुछ न बोला और अपने शहर को भाग गया। जब वह अपने घर पहुँचा तो उसने एक कविता लिखी जिसमें सुल्तान की निन्दा थी। सुल्तान बड़ा बादशाह था पर वह बड़ा कुरूप भी था, उसके चेहरे पर शोतला के दाग थे और उसकी माँ लोड़ी थी।

४—महमूद बहुत लज़ित हुआ और उसने ६०,००० सोने के दिरहम ऊँटों पर लाद कर किव के घर भेज दिये पर जब यह ऊँट फ़िरदौसी के नगर में पहुंचे तो उसकी लोध निकल रही थी। उसकी लड़की ने दिरहम ले लिये और उसने उनसे नगर में मीठे पानी के एक नहर निकलवाई।

५—जब महमूद मरने लगा तो उसने सोना और हीरा मोती जो उसके खजाने में रखा था सब मंगवाया और बोला "हमारे सामने इनका ढेर लगा दो कि हम अन्तिम बार इनको अपनी आँखों से देख लें।" उस ढेर को देख कर वह रोने लगा और बोला कि "हाय! अब यह धन औरों का हो जायगा।"

६—फ़ारसी के प्रसिद्ध कवि शेख सादी ने अपनी गुलिस्तां में लिखा हैं कि खुरासान के एक बादशाह ने सुस्तान महमूद की सपने में देखा कि उसकी सारी देह सड़ गल कर मिट्टी में मिल गई है पर आँखें चैसेही कोयों में फिर रही हैं।

9—कोई बुद्धिमान् इसका अर्थ न कह सका पर एक फ़कीर ने समक्ष कर कहा कि अभी उसकी आँखें यह देखती हैं कि उसका राज्य औरों के हाथ में है।

#### १२ सुल्तान महमूद।

व्यापारी की माँ का उलहना।

१—पशिया के बहुतेरे देशों में एक जगह से दूसरी जगह माल ऊंटों पर लेजाते हैं। सौदागर लोग अपने ऊंटों की पीठ पर माल लादे हुए एक साथ चलते हैं और ऊंटों की लम्बी पांत को कारचान कहते हैं। महमूद ने इतने देश जीत लिये थे कि उनका प्रबन्ध करना कठिन हो गया था। एक देश में डाकू एक कारचान पर टूट पड़े; ब्यापारियों का माल लीन लिया और बहुतेरों को मार डाला। एक ब्यापारी की माँ चलते चलते ग़जनी पहुँची और सुल्तान के आगे अपना दुल रोई।

२—महमूद बोला, "बुढ़िया हम इतने दूर देश का प्रबंध कैसे कर सकते हैं। वह देश ग़जनी से सैकड़ों कोस दूर है। इतनी दूर डाकुआं का दमन या सड़कों पर यात्रियों की रक्षा हम से नहीं हो सकती।" ३—बुढ़िया ने कहा, "तो तुम ऐसे देश क्यों लेते हो जिसमें तुम शासन नहीं कर सकते। तुम जिन जिन देशों के बादशाह हो उनके शासन के लिये मरने पर तुम्हें ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा।



कारवान।

४—कहते हैं कि महमूद को बुढ़िया की बात लग गई। उसने जाना कि बुढ़िया सच कहती है। उसकी शक्ति न थी कि बुढ़िया के बेटे को जिला देता पर उसने उसके माल का दाम दे दिया और उस देश की रक्षा के लिये राजपुरुष भेज दिये।

# १३—सुल्तान महमृद श्रोर उसके उल्लू गुरु।

१—एक बार महमूद ग़जनवी पश्चिम का देश उजाड़ कर रहा था। उसकी सेना खड़ी फ़सल काटती, गांवों में आग लगाती और ढोर हाँक ले जाती थी। पेसा जान पड़ता था कि कुछ न बचेगा और सारा देश उजाड़ हो जायेगा। उसका एक मन्त्री धार्मिक और बुद्धिमान् था। वह सोचने लगा कि कौन सा ऐसा उपाय कहाँ कि सुल्तान को द्या लगे।

२— एक दिन मन्त्री ने सुल्तान से कहा, "मैंने छड़क पन मैं एक पीर की सेवा की थी। पीर ने प्रसन्न होकर मुक्के चिड़ियों की बोळी सिखा हो है।"

३ - दूसरे दिन सुल्तान और मन्त्री दोनों साथ साथ शिकार को गये। साँभ को घर छौटे आते थे कि राह में एक पेड़ की डछी पर दो उल्लू आपस में बातें करते हुए देख पड़े।

४—सुरुतान ने मन्त्री से कहा, "कल तुम ने कहा था कि हम चिड़ियों की बोली जानते हैं, बताओ, तो यह उत्लू क्या बात कर रहे हैं।"

५ मन्त्रों ने थोड़ी देर तक कान लगा कर उल्लुओं की बात सुनीं, फिर बोला, "बादशाह सलामत इन की बातें आपके सुनने के योग्य नहीं हैं। मेरा अपराध क्षमा की जिये मैं आप से कुछ कह नहीं सकता।"



महमूद:ग्रीर उछू।

६—महमूद ने कहा "नहीं हमें बता दो, हम सुनना चाहते हैं। डरो न तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा।"

9—मन्त्री बोला, "हजूर, इन उत्लुओं में एक को एक लड़की है और दूसरे को एक लड़का है। दोनों उनके व्याह की बातें कर रहे हैं। लड़के का बाप लड़की बाले से कहता है, "तुम अपनी बेटी मेरे बेटे के साथ व्याहना चाहते हो तो दहेज में पचास उजाड़ गाँव दो।" इसपर लड़की का बाप कहता है, "अजी उजड़े गाँवों की क्या कमी; जब तक ईश्वर की दया से सुस्तान महमूद सलामत हैं। तुम पचास गाँव मांगते हो मैं पांच सी देता हूं।

८—पुरतान इसको सुनकर बहुत लजाया और उजाड़ने का काम बन्द कर दिया। लोग अपने अपने गाँव लौट आये। चतुर मन्त्री को यह जान कर बड़ा सुख हुआ कि उसकी चालसे राजा और प्रजा दोनों का कल्याण हो गया।

# १४—महम्मद ग़ोरी और पृथ्वीराज। (पिरथीराय)

१—जिस वंश के बादशाह सुबुक्तगीन और महमूद ग़ज़नी में राज करते थे उसके थोड़े ही दिनों में अन्त हो गया और एक दूसरे वंश के बादशाह जो ग़ोर देश के रहनेवाले थे ग़ोरी सुल्तान के नाम से अफ़ग़ानिस्तान के बादशाह हुए। इन में महम्मद ग़ोरी सब से प्रसिद्ध था। वह महमूद गज़नवी से लग भग दो सौ बरस पीछे बादशाह हुआ



महम्मद् ग़ोरी।

और वह महमूद की भाँति हिन्दु श्यान पर पठानों की सेना छेकर कई बार चढ़ आया।

२—उसके समय में उत्तर-भारत में मुख्य राजपूत राज्य तीन थे, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज। इनमें तीन कुल के राजपूत राज करते थे, तोमर, चौहान और राठोर। अनङ्गपाल तोमर, दिल्ली का राजा था। पृथ्वीराज चौहान जिसको

कवि लोग पिरथीराय कहते हैं अजमेर का और जयचन्द राटौर कनीज का शासन करता था।

३—यह तीनों राजा आपस में नातेदार थे। अनङ्गपाल सब में बड़ा था। उसकी एक बेटी जयचन्द के बाप को और दूसरी पृथ्वीराज के बाप को ध्याही थी। दोनों राजा अनङ्गपाल के नाती थे और आपस में भाई थे।

४—अनङ्गपाल के कोई बैटा न था जो उसके पीछे दिल्ली के सिंहासन पर बैठता। इस लिये उसने मरने से पहिले अपने नाती पृथ्वीराज को गोद के लिया और पृथ्वीराज दिल्ली और अजमेर दोनों का खामी हो गया। वह बड़ा बीर और सुन्दर था और तोमर और चौहान दोनों कुल के राजपूत उस को बहुत मानते थे।

क्वजीज का राजा जयचन्द उस से बहुत बड़ा था। जब उसके नाना ने उसे अपनी गद्दी न दी तो उसने बहुत बुरा माना। वह समकता था कि राज मुक्ती को मिलना चाहिये। इस पर राठीरों और चौहानों में बड़ी अनबन हो गई, जिस का परिणाम यह हुआ कि दोनों कुछ नष्ट हो गये।

्रिट्टिली के िंहासन पर पृथ्वीराज को बैठे बहुत दिन न हुए थे कि महम्मद ग़ोरी ने एक बड़ी सेना छेकर हिन्दुस्थान पर चढ़ाई कर दी। पृथ्वीराज ने और उसकी राजपूत सेना ने दिल्ली के उत्तर थानेश्वर के ग्रेदान में जहाँ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी थीं तराउड़ी के पास उसकी परास्त कर दिया। यह बड़ी लड़ाई आज से ७०० बरस हुए ११६१ ई० में हुई थी। इस में बहुत से अफ़ग़ान मारे गये। महम्मद गोरी भी घायल हो गया और वह और उसके साथी जो बने थे सिन्धु पार अपने देश को भाग गये।

७—इसके पीछे राजा जयचन्द ने दूर दूर यह घोषणा कर दी कि मैं भारत के राजपूत राजाओं का राजाधिराज हूँ। उसने आर्यों के समय के श्रित्रओं की रीति से अश्र्यमेश यज्ञ ठाना और सारे राजपूत राजाओं को अपने अधीन मान कर सब के नाम न्योता भेजा कि सब लोग आकर मेरे घर की टहल करं। पृथ्वीराज को द्वारपाल बनने की आज्ञा दी गई।

८—इसी अवसर पर जयचन्द ने अपनी बेटी संयुक्ता का स्वयंवर भी ठान लिया। यह क्षत्रियों की पुरानी रीति थी जिस में सब राजा लोग बुलाए जाते थे और उनमें से राज-कुमारी अपना वर आप चुन लेती थी जैसे सीता ने राम को वरा था। संयुक्ता परम सुन्दरी राजकुमारी थी और उस समय के भाट और किव लोग उसकी सुन्दरता बखानते फिरते थे। पृथ्वीराज की सभा में चन्द किव रहता था उसने उस से संयुक्ता का चर्णन इस रीति से किया है, "वह लम्बी और परम सुन्दरी हैं। उसके रूप में मोहनी भरी है उसके केश काले नीले हैं और उसकी आँखें उजले कमल पर भौरों की भाँति मंडराती है।"

६—पृथ्वीराज संयुक्ता को चाहता था और वह भी उस पर आसक्त थी। दोनों एक दूसरे के नातेदार थे पर दोनों ने कभी एक दूसरे को न देखा था। पृथ्वीराज की एक पुराजी दाई थी, जिसने उसे बचपन में खेलाया था। उससे उसने अपना मन का भाव कह दिया। राजकुमारी का बाप उसका कहर बेरी था, ऐसे अवसर पर उसे कोई चाल न स्कती थी। बुढ़िया ने उसको चाल सुक्ता दी। यह बुढ़िया अपने लड़कपन में कन्नोज की रानी की लोंड़ी थी। पृथ्वीराज ने उसको हाथी दाँत पर बना हुआ अपना चित्र दिया। बुढ़िया उसे लेकर कन्नोज पहुंची और वहाँ फिर नौकर हो गई। वह संयुक्ता के पास रहती और उसकी टहल किया करती थी। यहाँ उसने संयुक्ता को पृथ्वीराज का चित्र दिया और उसके प्रेम का सन्देशा सुनाया। संयुक्ता ने पृथ्वीराज की वीरता का बखान सुना ही था। पठानों पर विजय पाने का हाल सुन कर उसने पृथ्वीराज के साथ व्याह करना निश्चय कर लिया। बुढ़िया दाई फिर दिल्ली लौट गई और वहाँ पृथ्वीराज से सारा ब्यौरा कह दिया। पृथ्वीराज ने प्रतिज्ञा की कि में संयुक्ता को अपने घर लाउंगा चाहे इस यहां मेरे प्राण भले ही चले जाया।

१० — इसी अवसर पर पृथ्वीराज के पास जयचन्द के दूत आ गये और उससे बोले कि तुमको यज्ञ में द्वारपाल का काम करने के लिये बुलाया है। पृथ्वीराज को बड़ा क्रोध आया। वह जयचन्द को राजाधिराज कैसे मान सकता था और द्वारपाल का काम करना उसके लिये बड़ी गाली थी क्योंकि द्वारपाल सदा नीच जाति के लोग हुआ करते थे।

११—स्वयंवर में बहुत से राजपूत राजा और राजकुमार दूर दूर से आये। सब को यह आस थी कि राजकुमारी हम ही को वरंगी। सभामएडए में सब को उचित स्थान दिये गये और वह दर्शकों से भर गया। पृथ्वीराज न आया तो जयचन्द ने उसकी सोने की मूर्त्त बनाई और द्वारपाल की

जगह मूर्त्त खड़ी कर दी। कुछ राजा और राज-कुमार हंसे पर सब समक्रते थे कि ऐसा अपमान पृथ्वीराज सह न सकेगा और रक्त की धारा बहेगी।

१२— जयचन्द तो न जानता था पर पृथ्वीराज सभामग्रहप के बाहर खड़ा था। उसके साथ कविचन्द जो बड़ा वीर योद्धा भी था और एक सी चुने हुए चौहान वीर थे। वह सब भिष्ममंगों के रूप में थे जिसमें उन्हें कोई पहिचान न सके और फाटक के बाहर भीड़ में मिले जुले खड़े थे। पर इन सब के कपड़ों के नीचे तलवार छिपी थीं और सब के घोड़े थोड़ी दूर वन में खड़े थे।

१३—इसके पीछे संयुक्ता स्वयंवर करने चली। उसके हाथ में एक माला थी। यह माला वह उस राज-कुमार के गले में डालने के लिये थी जिसे वह अपना वर चुनती। वह राजाओं और राज-कुमारों की पाँति में होती हुई सीधी फाटक पर चली गयी और माला उस मूर्त्ति के गले में डाल दी जो पृथ्वीराज के नाम से द्वारपाल बनाकर यहाँ खड़ी थी।

१४—संयुक्ता ने मूर्त्ति के गले में ज्यों ही माला डाली, पृथ्वीराज जो थोड़ी दूर पर खड़ा था फाटक पर ऋपटा और उसने राज-कुमारी को अपनी बड़ी भुजाओं से उडा लिया और अपने घोड़े पर बैटाकर दिल्ली की ओर भागा। उसके साथी वीर भी ऋटपट अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और उसके साथ चल खड़े हुए।



पृथ्वीराज भ्रौर संयुक्ता ।

१५—सभामएडप मे बड़ी गडबड मच गई। जयचन्द और राठौर वीरों ने अपने घोडे मंगवाये और उनके पीछे दौड़े। पर चौहान वड़ी दूर निकल गये थे। चन्द कवि लिखते हैं कि पांच दिन तक राह में लडाई होती रही और दोनों ओर के कई सामन्त मारे गये। पृथ्वीराज अपनी दुलहिन के साथ दिल्ली पहुँच गया और वहाँ दोनों का बडी धूम से विवाह हुआ।

### १५-राजपूतों की हार।

१-कन्नीज के राजा जयचन्द ने जब यह जाना कि पृथ्वीराज को बल से हरा नहीं सकते तो वह कोध से



पृथ्वीराज ।

जल मरा और उसने ऐसा नीच काम किया जो राजपुत वीर के लिये महा अयोग्य था। उसने महम्मद गोरी से कहला मेजा कि आप एक बार दिल्ली पर फिर चढाई करे और मैं आप की मदद करूंगा। शहाबुद्दीन अपनी हार के पीछे चुप चाप न बैठा था। उसने अपने सरदारों और सेनापतियों

को बहुत ही किड़का था जो तराउड़ी के मैदान से भाग

निकले थे; तोबड़ों में जो का दाना भरवा कर उनके मुंह से बंधवाया मानो वह गदहे और खन्चर थे और मर्द कहलाने के योग्य न थे। इन सरदारों को बड़ी ग्लानि हुई और वह एक बार फिर लड़ने और अपने को मर्द सिद्ध करने को तैयार हो गये।

२—जब सब ठीक हो गया तो महम्मद ग़ोरी लक्ष्या से १२०००० अफ़ग़ानों और तुरकों की सेना साथ लिये हुए एक बार फिर हिन्दुस्थान के मैदानों में उतरा। पृथ्वीराज फिर अपने चौहानों को लेकर उनका सामना करने को आगे बढ़ा। कई राजपूत राजा अपने सगोतियों के साथ उसकी सहायता को आये पर जयचन्द और राठौर और जो राजपूत उनके पक्ष के थे अलग रहे। बड़ी भारी लड़ाई हुई। महम्मद ग़ोरी ने एक चाल चली। लड़ाई होते होते उसने ऐसा दिखलाया मानो खेत छोड़ कर भागा जा रहा है। राजपूत अपनी पाँति तोड़ कर उसके पीछे दोड़े जब महम्मद ग़ोरी ने जाना कि राजपूत छिटक गये तो वह लीट पड़ा और घमासान लड़ाई होने लगी। पृथ्वीराज मारा गया। राजपूत हार गये और उनके बड़े बड़े बीर कट मरे।

३—यह समाचार दिल्ली पहुँचा तो संयुक्ता और राजपूत ह्मियों के साथ आग में जल कर मर गई। अफ़ग़ानियों ने दिल्ली और अजमेर पर अपना अधिकार जमा लिया और बहुतसा लूट का माल लेकर अपने देश को लोट गये। जयचन्द् यह समाचार पाकर बहुत प्रसक्ष हुआ पर उसका सुल थोड़े ही दिनों तक था। दूसरे साल महम्मद ग़ोरी फिर भारत में आया और अब की बार कन्नोज पर चढ़ दौड़ा। जयचन्द उसका सामना करने को चला पर उसके दिल्ली और अजमेर के राजपूत न थे जो उसकी सहायता करते। अकेले पडानों से लड़ने की शक्ति न थी।

४—जयचन्द् भी हार गया और मारा गया। मुसलमानों ने कन्नोज और बनारस दोनों को लूटा और एक हज़ार मन्द्र गिरा दिये। लूट का सोना और चाँदी ४००० ऊटों पर लाद कर अञ्चलनिकाल पहुंचाया गया।

५—इसी रीति से राजपूत राज्यों का नाश हुआ और १२०० ई० से अफ़ग़ान बादशाहों ने हिन्दुस्तान का एक एक राज अपने अधीन कर लिया। राजपूत राजा लोग मिले रहते और एक दूसरे की सहायता करते तो आप भी बने रहते और उनका राज्य भी बना रहता।

## १६-तुर्की और पठान बादशाह।

१—महम्मद ग़ोरी ने दिल्लो के चौहान राजा पृथ्वीराज, कन्नोज के राठौर राजा जयचन्द और हिन्दुस्थान के कई राजपूत राजाओं को परास्त किया और उनके नगर छीन लिये पर वह देश में न ठहरा। उसने पंजाब में अपने सेनापति कुतुबुद्दीन को छोड़ दिया और इसने कई बरस तक इस देश का शासन किया।

२—महम्मद ग़ोरी के मरने के पीछे कुतुबुद्दीन बादशाह हुआ। उसने और उसके पठान सिपाहियों ने देखा कि

हिन्दुस्तान एक अच्छा देश है यहाँ रहना सहना बड़े सुख से हो सकता है; अपने ठण्डे पहाड़ों में यह आनन्द कहाँ है। इससे वह सब इन्हीं हरे भरे मैदानों में ठहर गये और अपना घर बना लिया। उन्हों ने अपने कुल के लोगों और मित्रों को भी बुलाया



और थोड़े ही दिनों में बहुत से तुर्क अफ़ग़ान और अरब हिन्दुस्तान में आ गये इन जातियों के बादशाह दिस्ली के सिंहासन पर बैठे और किसी किसी ने उसके आस पास देशों में आपना राज्य स्थापन कर लिया। बहुतेरे सरदार अपने बड़े के साथ आये और जहाँ उनको जगह मिली वहीं बस गये। हर एक सरदार जहाँ बसा, उसके आस पास के गाँवों का राजा बन गया और हिन्दू प्रजा से पोत और बटाई लेने लगा।

३—अफ़गानी लोग पठान भी कहलाते थे क्योंकि उनका पक फिरका अफ़गानिस्तान के पठान प्रान्त से आया था और वह लोग पख़तो या पश्तो भाषा बोलते थे। यह सब मुसलमान थे, क्रूर और लड़ाके, हिन्दुओं से डील डील में बड़े और बलवान थे और हिन्दुओं पर बड़ी कड़ाई के साथ शासन करते थे।

४—१२०६ ६० से १५२६ ई० तक २६ बादशाह हुए जिनमें कुतुबुद्दीन सब से पहिला था। यह बादशाह पांच भिन्न भिन्न जाति के थे। पांचों अरब तुर्क और पठान थे। इनकी कभी कभी लोग अफ़गानी कहते हैं क्योंकि यह लोग या तो अफ़गानिस्तान से आये थे या अफ़गानिस्तान हो कर मध्य पशिया से। कुतुब भी लड़कपन में एक दास था। इस कारण उसके वंश के लोग जो पीछे बादशाह हुए दासवंशी कहलाते हैं। कुतुब ने दिल्ली के पास २५० फुट ऊँचा एक मीनार बनवाया जिसका नाम कुतुब-मीनार है। यह संसार के सब से ऊँचे मीनारों में गिना जाता है। इसको बने ७००० बरस हुए पर यह अब भी वैसा ही खड़ा है।

५—उत्तर-भारत के राजपूत बिना छड़े मुसलमानों के अधीन न हुए। कई बार घोर युद्ध हुआ और हज़ारों आदमी मारे गये और बहुत सा देश उजाड़ हो गया। जिसके पास रुपया पैसा गहना होता था वह उसे गड़हा खोद कर गाड़ देता था कि कहीं अफ़गान उससे छीन न लें। राठौर

और बहुत से और राजपूत वंश कन्नोज और गङ्गा यमुना के बीच की उपजाऊ भूमि छोड़ कर अपनी स्त्री बच्चे ढोर माल



कुतुब मीनार।

असवाय लेकर सैकड़ों मील दक्षिण और पश्चिम चले गये और विनध्याचल के पहाड़ या अरवली पहाड़ी के पूर्व और

पश्चिम जाकर वस गये। यहाँ इन लोगों ने बहुत से गढ़ बनवाये। यह देश तब से राजपूताना कहलाता है। हम आगे पढ़ेंगे कि इनमें बहुत से राजपूत गोत्रों को मोगल बादशाह भी परास्त न कर सके; उनके आधान रह कर राजपूत राजा लोग अपने राज शासन करते रहे जैसा कि वह श्रीमान राजराजेश्वर जार्ज पश्चम को अपना सम्राट् मान कर आज भी कर रहे हैं।

#### १७ - सुल्तान रजिया की कहानी।

१—सुल्तान मुसलमान बादशाह को कहते हैं। पर यह प्रसिद्ध बीबी भी सुल्तान कहलाती थी। यही एक स्त्री दिल्ली के सिंहासन पर बैटी थी, दूसरी स्त्री को यह सौभाग्य प्राप्त न हुआ। उसके सिक्कों पर उसका पूरा नाम यो लिखा है ''मुलतान आज़म् संसार और दीन की शोभा"।

२—रिज़या दिल्ली के गुलाम बादशाह अलतमश की बेटी थी। अलतमश एक बड़े तुकीं सरदार का लड़का था। जब वह बहुत छोटा था तो उसके भाइयों ने जो उस से बेर रखते थे एक दिन शिकार खेलते उसको एकड़ लिया और दास के व्यापारियों के हाथ उसको बेंच दिया। अलतमश बढ़ते बढ़ते ऐसा बीर और ऐसा चतुर हो गया कि कुतुबुद्दीन के उसे पचास हज़ार रुपये थें मोल ले लिया। कुतुबुद्दीन अपना बेटा करके पाला। दिन दिन उसका आदर मान

बढ़ता गया और कुतुब ने उसे अपनी बेटी व्याह ही। कुतुब के अरने पर यही अलतप्रश दिक्लो का बादशाह हुआ।

३ अलतमश के कई बेटे
बेटियां थीं पर वह रिज़या को
सब से बढ़ कर जानता था।
उसने उसे स्त्रियों के गुण सिखाये
ही थे, पुरुषों के गुण भी सिखा
हिये; वह शाहज़ादे की भाँति
सिखाई पढ़ाई गई; राज
काज समकती थी और पढ़ना
लिखना जानती थी। वह
घोड़े पर चढ़ सकती थी और



तीर तलवार का काम जैसा उसके भाई जानते थे वैसाही वह भी जानती थी।

४—रिज़या बड़ी सुन्दरी थी। उस समय के एक पुराने लेखक ने लिखा है कि उसकी सुन्दरता देख कर बालियों का अनाज पक जाता था। वह हर बात को बहुत सोचती थी; किताबें पढ़ा करती थी, सब पर दया करती थी और उसका बाप और सारे दरवारी लोग उसको प्यार करते थे।

५—रिज़या छोटी ही थी तब अलतमश को एक बड़ी सेना लेकर दक्षिण में राजपूतों से लड़ने के लिये दिक्ली छोड़ कर जाना पड़ा। अलतमश जानता था कि मुक्के बहुत दिनों तक बाहर रहना पड़ेगा इस लिये दिल्ली में शासन के लिये किसी को सिंहासन पर बैठा देना चाहिये। रिज़या से बढ़ कर उसे कोई योग्य न जंचा और उसी को सिंहासन पर बठाना अलतमश ने निश्चय किया। पर उसके सरदार न चाहते थे कि स्त्री कैसी ही योग्य क्यों न हो उसके शासन में रहें। उन्हों ने कहा, 'आप अपने किसी बेटे को सिंहासन पर बैठा दीजिये।" पर उसने सब को बुलाया और कहा कि "हमारे मित्रो, राज का भार हमारे लड़कों से न उठेगा यह सब विषय भोग के चाहनेवाले हैं। इनमें सन्देश नहीं कि हमारी बेटी रिज़या स्त्री है पर उसमें पुरुषों के गुण हैं और वह बीस लड़कों से अच्छा है।"

६—अलतमश छः वरस वाहर रहा और इस समय में रिज़या ने वड़ी चतुराई और सावधानी से राजकाज किया। वह नित्य ईश्वर से यह मांगा करती थी कि, 'मुक्ते बुद्धि और बल दे और मुक्ते अच्छा काम करने में प्रवृत्त कर।'' उसने देश का शासन ऐसा अच्छा किया और वह ऐसी योग्य और धार्मिक थी कि उसके भाई शाहजादे मी यह कहते थे कि हमारे पिता ने बहुत अच्छा किया जो हमारी बहिन को बादशाह बनाया। जब उसका बाप छोटा तो उसने राज उसे सोंप दिया और किर घर में प्यारी और आज्ञाकारिणी बेटी बनकर रहने छगी।

७—जार बरस पीछे अलतमश मुलतान को जा रहा था

कि उसे मौत ने था घेरा। उसकी प्यारी बेटी ने बड़ा शोक किया। अलतमश की इच्छा थी कि रिजया सिंहासन पर बैठे पर उसके मरने पर उसका पक लड़का फ़ीरोज़ सिंहासन पर बैठ गया। उसका शासन ऐसा बुरा था कि छ: ही महीने में सरदारों ने उसे तक़्त से उतार दिया और रिज़या से कहा कि आप तक़्त पर बैठें। सरदार जानते ही थे कि जब अलतमश बाहर रहा था तो रिज़या ने कैसा अच्छा शासन किया था।

८—रज़िया ने दो बरस तक निर्विघ्न राज किया। वह बादशाही कपड़े पहनती और नित्य सिंहासन पर बैठती थी। वह मरदाने कपड़े पहनती सिर पर मुकुट रखती मुँह खोले रहती और सब सरदारों के आगे हाथी पर सवार चलती थी। यह सारी नालिश फरियाद आप सुनती और न्याय करती थी। वह सारा राजकाज आप देखती थी सब को अपने कानून के अनुसार चलाती और एक उदार रानी की भाँति शासन करती थी।

६—कुछ दिन पीछे उसने अपने व्याह का अवसर जाना और एक वीर और सुन्दर सरदार जो उसके रिसाले का सेनापित था और जिसका नाम याकृत था उसके प्रेम का अधिकारी बन गया वह उसके योग्य था पर उसमें दोष यह था कि वह हवशी था और किसी समय में दास रह चुका था। अभिमानी तुकीं सरदार यह चाहते थे कि मलका इन लोगों में से किसी को चुने और उससे विगड़ खड़े हुए। इन सरदारों में मुख्य अलत्नियां था। रिज़या ने याकृत के साथ उस पर चड़ाई कर दी पर उसकी सेना हार कर भाग गई। याकृत मारा गया और रिज़या पकड़ ली गई। यह वीर सरदार अपने मलका का दुख देख कर बहुत दुखी हुआ और उसे छोड़ दिया। अलत्नियां ने उससे यह भी कहा कि जो तुम मेरे साथ विवाह कर लो तो मैं तुम्हारी ओर से और सरदारों से लड़ूं। अलत्नियां बड़े उंचे कुल का और सब तरह उसके योग्य था इससे रिज़या ने बड़ा उपकार माना और उसकी बात मान ली और दोनों का विवाह हो गया।

१०—इस बीच में और सरदारों ने उसके एक निकमी माई को सिंहासन पर बैठा दिया था। रिज़या और उसके पित अलत्नियां ने सरदारों पर चढ़ाई की दोनों बड़ी बीरता से लड़े पर दोनों दो लड़ाइयों में हार गये और एकड़ लिये गये।

११—यह बात विवित्र है कि दरबार के बड़े बड़े सरदार इस बात को भूछ गये कि रिज़या ने कैसा अच्छा शासन किया था। सच तो यह है कि उनको उस पर द्या करना उचित था क्योंकि यह ह्यी थी उनकी मलका थी। पर इन अभिमानी और कूर सरदारों ने बेचारी रिज़या और उसके पित को मार डाला। रिज़या ने कुछ साढ़े तीन बरस राज किया।

## १८-निसरहीन।

#### अपनी रोटी कमानेवाला बादशाह।

१—निसरिद्दीन रिज़या के बाप अलतमश का पोता था। उसके पक चचा ने जो रिज़या के पहले सिंहासन पर बैठा था उसको पकड़ कर बन्दी घर में डाल दिया था। वह खाना और कपड़ा भी जो उसका चचा उसके पास भेजता था न लेता था। वह कहता था कि मैं आप अपने खाने पहिनने के लिये रुपया कमा लूँगा।

२—उस समय यानो अब से साढ़े छ: सी बरस पहले हिन्दुस्थान में किताबें छपतीं न थीं। सब किताबें हाथ ही से लिखी जाती थीं। उस समय किताबें कम और महंगी थीं। निस्हित अपने खाने भर को फ़ार्सी और अरबी की किताबें नक़ल करके धन कमा लेता था। वह लिखने में बड़ा निपुण था और अपना सारा समय जब वह क़ैद था पढ़ने लिखने में बिताता था। वह कुछ दिनों में बड़ा विद्वान् हो गया। और वह अपने समय के बड़े बिद्वानों और पुस्तक लिखनेवालों में से था।

३—कुछ दिन पीछे उसका निर्देयी चचा मर गया। निस्क्दीन ही अब उत्तराधिकारी था, सो दरबारियों ने उसी को सिंहासन पर बैठा दिया। उसने २१ बरस राज किया। जब बह बादशाह था तब भी उसने अपने लिये

शाही खज़ाने का धन न लिया। वह एक गरीब आदमी की तरह रहता था और किताबें नकुल करके अपने लिये रुपया कमाता रहा।

४-वह बढे कोमल चित्तका था। एकदिन उस के पास उसके द्रवार का एक वड़ा सरदार आया और



नसिरुद्दीन ने अपने करान की नकल उसे दिखाई। उस सरदार ने उसको एक ग्रब्ट दिखा कर कहा कि यह शब्द अशुद्ध लिखा है। निसरहीन ने उसको देखा और मुस्करा कर कृतज्ञता प्रगट की जिससे यह जाना जाय कि उसने बुरा न माना और उस पर क्राइल कर दिया। जब वह

सरदार चला गया उसने उस कुएडल को मिटा दिया। किसी ने उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। उसने उत्तर दिया कि शब्द ठीक लिखा है। पर मैं अपने मित्र का दिल दुखाना और उसको लक्कित करना नहीं चाहता था इसी से उससे यह नहीं कहा कि तुम ठीक नहीं कहते।

५-उन दिनों बादशाहों के बहुत सी बेगमें होती थीं पर उसको एक ही स्त्री थी जिसका नाम सलीमा था। वह उसकी चचेरी बहिन भी थी और उसी की तरह बहुत दिनों तक क़ैद में रह चुकी थी। उसके कोई नौकर न था इस लिये सलीमा ही को खाना बनाना और घर का काम करना पड़ता था।

एक दिन रोटी बनाते समय सलीमा की अंगुलियाँ जल गई। तब उसने नित्किहीन से एक टहलनी रखने को कहा पर उसने न माना और कहा कि 'में बादशाह हूँ तो क्या में खज़ाने का रुपया न छूऊंगा। वह प्रजा की भलाई के लिखे है। एक ग़रीब आदमी की स्त्री को टहलनी न चाहिये। मेहनत किये जाओ जैसी में करता हूँ और जब मरोगी परमेश्वर तुम्हें इसका फल देगा।'

## १६—- अरगल की वीर रानी का गङ्गा-स्नान।

१—साढ़े छः सी वरस हुए जब नसिख्दीन दिल्ली का बादशाह था एक छोटी सी रियासत अरगल के राजपूत राजा ने कर देने से इनकार किया। उसका नाम गौतम था। बादशाह ने अवध के स्वेदार को आज्ञा दी कि उसपर चढ़ाई करों और उससे कर लो। लड़ाई में राजपूत राजा ने उसको हरा दिया और उसको अपने राज से निकाल दिया। स्वेदार के दस हज़ार आदमी मारे गये।

२—बूढ़ा राजा अपनी जीत से बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि वह एक उंचे कुल का था और उसके पुराबा छड़ाई में कभी न हारे थे। उसने एक बड़ा ज्योनार किया जिसमें धनी कंगाल सब बुलाये गये। यह रास रंग कई दिन तक रहा। उसकी रानी ने भी अपने पाहुने का बड़ा आदर सम्मान किया।

३—ज्योनार समाप्त भी न हुआ था कि अमावस्या आ गई। रानी और उनकी सहेलियाँ अपने कुळ धर्म की रीति से नहाने जाया करती थीं। रानी बड़ी धर्मास्मा थी और कभी उसने धर्म कर्म नहीं छोड़ा था। उस समय गङ्गा जी अरगळ राज के बाहर बहती थीं और उसका किनारा पठान पळटनों के हाथ में था। रानी बेचारी क्या करती; वह अपने पित से इस डर से पूछना नहीं चाहती थी कि कहीं वह मना न कर दें, और कहें कि अगळे महीने में अमावस्या नहा छेना। और जो वह एक बार नाहीं कर देंगे तो उनका कहना मानना ही पड़ेगा।

8—रानी ने बिना किसी सिपाही के अपने सहेिलयों के साथ जाना निश्चय किया। जैसे तारे खिले और राजा और इसके पाहुने खाना खाने देंठे थे वह और उसकी सहेिलयाँ एक एक करके चुपके चुपके महल के बाहर निकलीं और आंगन में साथ हो, गलियों से चुप चाप जङ्गल की ओर चलीं। और रातों रात जब्दी जल्दी चल कर तड़के गङ्गा जी के घाट पर पहुँच गईं।

प्राचित्र हैर में घाट नहानेवालों से भर गया। कुछ लोग आते थे, कुछ जाते थे, कुछ पूजा कर रहे थे, कुछ माला जप रहे थे, कुछ पानी में खड़े होकर महासाला की पूजा कर रहे थे, कुछ लोग भजन कर रहे थे और बहुतेरे सुर्य को अर्घ देते थे।

६—रानी और उसकी सहैिलयाँ गङ्गा जी में नहाई। नाक दवा कर आँख वन्द करके उन्हों ने ऐसी बुड़की लगाई कि पानी ने विलकुल ढक लिया। ऐसा करने से वह समभती थीं कि उनके पापों का नाश होगा।

9 रानी को नहाते बहुतों ने देखा। उनमें से किसी ने अवध के सबेदार से जो पास ही किनारे पर डेरा डाले पड़ा था कह दिया कि कोई बड़े घराने की स्त्री नहाने आई है पर यह नहीं जानते कि वह कौन है। उसने अपनी लड़िकयों को जाँच करने के लिये भेजा। उन्हों ने उनसे बातों बातों जान लिया कि यह अरगल की रानी है और अमावस्था नहाने आई है।

८—स्वेदार बड़ा प्रसन्न हुआ और अवसर जान कर अपने आदमी छे कर उनको पकड़ने चला। रानी घर की ओर चल चुकी थी। थोड़े ही देर में राह पर उसको लोगों ने घेर लिया पर उसने सन्धी राजपूतनी की भाँति कुछ भय न दिखाया। उसने निष्ठर होकर वेस्द्रार की ओर देखा और कहा "अरगल के राजा ने तुक्क को हराया है



श्चरगत्त की वीर रानी श्चार सुवेदार।

और तेरे साथी मदीं से छड़ कर भाग चुके हैं। और अब तू हियों से छड़ने आया है, तू बड़ा नीच है और मद कहलाने बोग्य नहीं।"

E—रानी की यह बात ख़बेदार को डंक सी खुभी और उसने अपने आद्धियों को उसकी पकड़ने का हुकुम दिया। रानी ने चिल्लाकर कहा कि "मेरे वीर पित ने कभो अपने वैरी से हार नहीं मानी और न मैं मानूँगी। क्या यहाँ कोई राजपूत पेसा नहीं है जो एक राजपूत माता और बहिन की मर्यादा रखे! क्या कोई राजपूत यहाँ ऐसा नहीं जो एक राजपूत राजा की रानी के लिये लड़े। कोई हो तो मैं उसको पुकार कर कहती हूँ कि ऐसे अवसर पर मेरी सहायता करें और मेरी पत रखे।"

१०—रानो के मुँह से यह शब्द निकलने भी न पाये थे कि दो राजपूत अभय और निर्भयचन्द जो वहीं खड़े थे अपने साधियों के साथ रानी के शत्रुओ पर टूट पड़े और रानी और उसकी सहिलयों को बीच में करके स्वेदार के सिपाहियों को काटते चले गये। इतने में उन्हीं में से एक घोड़े पर अरगल की मदद को दौड़ गया। कोसों तक लड़ाई होती गई। उनमें बहुत घायल हुए और बहुतेरे मारे गये। अन्त में थोड़ी देर पीछे अभयचन्द और उनके दो तीन सगोतियों के सिवा कोई न बचा। अब उनके भी बचने की आशा जाती रही। इतने में एक शब्द सुनाई दिया और राजा गौतम

कुछ राजपूतों के साथ आता हुआ देख पड़ा। स्वेदार के आदिमियों ने राजा को आता हुआ देखा तो भाग खड़े हुए और रानी अपने घर पहुँच गई।

११—अरगल का राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस जवान सरदार अभयवन्द को अपनी बेटी व्याह दी। अभय ऐसा कुलीन और बड़ा सरदार न था पर राजा उसका ऐसा कृतज्ञ हुआ कि उसको राव की पदवी दी जिससे उसके वंशवाले अब भी पुकारे जाते हैं। राजा ने उसको एक जागीर भी बख्शी।

१२—सारे देश में बहुत दिनों तक गाँव गाँव में अभय और निर्भय की कहानी (उन्हों ने कैसे रानी की रक्षा की) प्रसिद्ध रहो।

१३ — अवध के स्वेदार को वादशाह निस्क्दीन ने निकाल दिया। उसने स्त्रियों को छेड़ा इस से शत्रु मित्र सब ने उसकी बुरा कहा। उसके घरवाले भी उसके काम से लक्षित थे।

## २०-अलाउद्दीन।

१—रिज़या और नासिरुद्दीन गुलाम बादशाहों की सन्तान थे। उस वंश में कुल दस बादशाहों ने लगभग ८१ वरस राज किया। उनमें से केवल तीन अपनी मौत से मरे और सब मारे गये। तीन सो बरस के लगभग जैसा शागे कहा जा चुका है तुकीं और अकृतकी कालताओं के समय में सारे जिल्हासक में मारकाट ही मर्जा रही।

२—गुलाम बार्यतों के राज्यवान के पीछे चार ख़िलज़ी बादशाह हुए जिन्हों ने लगभग तीस वरस राज किया। ख़िलज़ो तुर्की थे और क्या-िय से आये थे। इनमें पहला बादशाह बूढ़ा सरदार था। जब वह बादशाह हुआ उस को आयु सत्तर वरस को थी। उसके कोई लड़का न था। इसिलये उसने बालज़ब्दिन को ग़ोद ले लिया और उसको बहुत मानता था। पर अवकार्य वड़ा निर्देशी था और आप बादशाह होना चाहता था। उस ने बूढ़े बादशाह के मरने का आसरा तक न किया और एक दिन जब वह उसको गले लगा रहा था, उसके आदमी जिन को उसने पहिले ही सिखा रखा था बादशाह पर टूट पड़े और उसकी छाती में कटार भोंक दी।

३—आकारहील दिस्लो के सब ख़िलज़ी बादशाहों में बड़ा और बली था। अब तक मुसलमान ग़ज़नी ग़ोरी और गुलाम बादशाह विन्ध्याचल के उत्तर का देश अधिकार में लाये थे। धीरे धीरे उन्हों ने बहुत से राजपूत राज जीत लिये थे पर आलाउद्दीन और उसका सेनापित काफ़्र्र दक्षिण और दक्षिण-भारत तक चला गया। उन्हों ने बहुत से राजाओं को जो वहाँ राज करते थे परास्त कर दिया और बहुतसा सोना, चौदी, हीरा, मोती, जो उन राज्यों और बड़े बड़े मन्दिरों में सैकड़ों वरस से बटोरा रखा था लुट लाए।

४-आलाउद्दीन के बहुत सी बेगमें थीं। जैसे ही वह राज का अधिकारी हुआ वह एक वड़ी सेना लेकर गुजरात



ग्रलाउद्दीन।

की ओर चला जहाँ एक राजपूत राजा करन राय राज करता था वह अपने राज के लिये बडी वहादुरी से लडा पर हार गया। उसको अपनी रानी कमला देवी और अपनी लड़की देवल देवी के साथ भागना पडा। करन राय का तुर्की खिपाहियों ने ऐसा पीछा किया कि रानी जड़ल में छूट कर उनके हाथों में पड गई

और उनको आलाउदीन के पास ले गये और उसने उससे ज़बरदस्ती व्याह कर लिया। रानी ने भी यह सोच कर कि अब कभी राजा के पास छोट कर नहीं जा सकती पहिली सब बातें भूला दो और दिक्ली की मलका हो गई। बादशाह उसको बहुत मानता था और उसको प्रधान बेगम बना दिया। एक दिन रानी ने उससे कहा कि मैं अपनी लड़की देवला देवी को देखना चाहती हूँ। अलाउद्दोन ने उसको लाने की प्रतिज्ञा की और उसी दिन काफूर को

सेनाके साथ दक्षिण भेज दिया और यह कह दिया कि छोटी राजकुमारी को लिये चिना न लीटना।

५ उस समय देवल देवी पन्द्रह वरस की हो गई थी। पक दिन एक बुढ़िया ने उसके हाथ की रेखा देख कहा था "तुम्हारे हाथ की रेखा से यह जाना जाता है कि तुम्हारे जीवन का ताना दूर देश के बाने से खुना जायगा। देवल की समक्ष में कुछ न आया पर कोई उसे समक्ष भी नहीं सकता था।

६—थोड़े दिनों में कापुर दक्षिण पहुँचा। उसने करन राय से कहला भेजा कि 'देवल देवी को उसकी माँ दिक्ली की मलका ने बुलाया है। जो वह न भेजी जायगी तो जो कुछ बचा खुचा राज है वह भी दिल्ली का बादशाह छीन लेगा।" करन राय ने उत्तर दिया 'तुम मुक्ते चाहे मार डालो। मैं अपनी लड़की किसी और को दूंगा न कि उन लोगों को कि जिन्हों ने मेरी रानी चुरायी है। तुम लोग देवल देवी को चाहते हो तो मेरी लोथ पर से उसे ले जाओ।"

श्रीविशिषि के एक महरठा राजा रामदेव ने पहिले ही अपने लड़के शङ्करदेव का व्याह देवल देवी के साथ करने को करन राय से कहा था। पिहले तो राजपूत राजा ने उसकी न मानी क्योंकि यह उससे नीच था पर जब उसने देखा कि दिक्ली का बादशाह देवल देवी को वरजोरी से ले जानेवाला है तब उसने रामदेव की बात मान ली। देवल देवी ने

मन में सोचा कहीं यही दूर देश का व्याह न हो जो बुढ़िया ने कहा था। करन राय कुछ करने भी न पाया था कि उसको तुरकी सेना ने पकड़ लिया। उसको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और उसने देवल देवी को पक दूसरी राह देवगिरि भेज दिया। वह राह भो तुरकी सवारों से भरी थी सो वह अपनी दाई के साथ अलोरा की गुफ़ाओं में लगभग एक महीना छिपी रही।

८—अलाउद्दीन के सैनिकों को बहुत ढूंढ़ने पर भी कुछ पता न लगा। अन्त में निराश होकर दिल्ली की ओर फिर रहे थे कि वह लोग अलोरा का सुप्रसिद्ध गुफ़ाओं को देखने गये जो राह में पड़ी। यहाँ अचानक उनके हाथ वही राजकुमारी लग गई जिसकी खोज में फिर रहे थे। उसे वह दिल्ली ले गये और उसकी माँ को सौंप दिया। कुछ दिन पीछे अलाउद्दीन के बेटे खिज़र ने उसको देखा और उसपर मोहित हो गया। वह भी उसे चाहती थी और दोनों का विचाह हो गया। इस रीति से उसके जीवन का ताना दूर देश के बाने के साथ बुना गया। यह कथा फ़ारसी के किव खुसरों ने एक प्रसिद्ध काव्य में वर्णन की है।

## २१ - चित्तीर की रानी पद्मिनी।

"अलाउद्दीन ने कैसे द्पंण में उसका रूप देखा।"

१—लगभग छः सौ बरस हुए जब अलाउद्दीन दिल्ली का बादशाह था। मेवाड़ की राजधानी चित्तीर में भीमसी या भीमसेन नाम राजपूत राजा राज करता था। उसकी रानी पिद्यनी परम सुन्दरी बड़ी बुद्धिमती और वीरा थी। उसकी सुन्दरता सारे देश में प्रसिद्ध हो गई थी और अलाउद्दीन के कानों तक भी पहुंची। हम पिहले कह चुके हैं कि अलाउद्दीन कमला देवी के साथ अपना विवाह कर चुका था। इसके सिवाय उसके और भी बेगमें थीं। तिसपर भी उसकी लालसा हुई कि पिद्यनी को भी अपनी बेगम बना लें। इस प्रयोजन से उसने एक बड़ी सेना लेकर चित्तीर पर चढ़ाई कर दी।

२ — वीर राजपूत बड़ी बहादुरी से छड़े और ख़िलजी बादशाह से चित्तीर गढ़ न टूट सका। तब अलाउद्दीन ने कहला भेजा कि "हम केवल पश्चिनी को देखना चाहते हैं। जो राजपूत हमारा कहना मान लेंगे तो हम दिल्ली लोट जायंगे।"

३—भीमसीं बोला कि ''बाद्शाह मेरी रानी को नहीं देख सकता। हाँ वह चाहे तो पद्मिनी का क्रप दर्पण में दिखा दिया जाय: बाद्शाह माने तो दो एक सिपाही छेकर चला आये।''

४—अलाउद्दीन मान गया। वह जानता था कि राजपूत राजा अपनी बात का सचा है और उससे न बोलेगा। यह



श्रलाउद्दीन श्रीर द्र्षण में पश्चिनी का प्रतिविम्ब।

सोच कर वह किले में एक ही दो लिपाहियों के साथ गया। वह राजपूतों के हाथ में था। वह चाहते तो उसे मार भी डालते पर वह अपनी बात के सच्चे थे। अलाउद्दीन ने पिंचनी का मुख दर्पण में देखा। चित्र में पिंचनी की टहलनी एक दर्पण लिये खड़ी है उसमें पिंचनी का मुँह देख पड़ता है। परदे के पीछे वह खड़ी है।

५—अलाउद्दीन ने तव भीमसेन से कहा कि जैसे मैंने
तुम्हारा विश्वास किया वैसा ही तुम मेरा करो और किले के
बाहर आकर ऐसे विद्या दो जैसे मित्र मित्र से। भीमसीं
उसका विश्वास करके जैसे ही गढ़ के बाहर गया वैसे ही
तुरकी सिपाही जो इधर उधर छिपे थे उस पर टूट पड़े और
उसको पकड़ लिया। अलाउद्दीन ने कहा कि मैं भीमसेन को
न छोड़ूँगा जब तक पद्मिनी आप मेरे पास न आयेगी और मेरे
साथ अपना व्याह कर न लेगी।

द्द-राजपूतों ने जब यह सुना तो उनके कोध का वारापार न रहा। पश्चिमी को भी यह डर लगा कि कहीं राना मार न डाला जाय। पर वह बड़ी चतुर थी उसने अपने मन में कहा "तुर्क बड़े नीच होते हैं; उन्होंने हम लोगों को घोखा दिया। हमें भी चाहिये कि उन्हें छकाव। यह निश्चय करके उसने अलाउदीन से कहला भेजा कि मेरा पति छोड़ दिया जाय तो में अपने को सोंप दूँगी। पर मैं अलाउदीन की मलका होने आऊंगी इस लिये में अपने साथ सब हीरे ज़वाहिरात और अपनी सब टहलियाँ बन्द होलियों में लाऊंगी जिनको तुरुक सिपाही न देखें। अलाउद्दीत यह समका कि पविनी सचमुच दिल्ली की मलका होने आती है और यह बात मान ली।

७—पिंद्यानी की डोली किले के बाहर लाई गई और सब ने सोचा कि पिंद्यानी इसी में होगी पर डोली में एक वीर राजपूत लड़का बादल था। उसके साथ कोई सत्तर और डोलियाँ थीं जिन में तुकों ने समका कि टहलिनियाँ होंगी पर उनमें भी एक एक बीर राजपूत था। एक एक पालकी को छः छः आदमी जो कहारों के भेष में बीर राजपूत थे उठाये हुए थे और वह अपनी ढाल तलवार डोली में छिपाये थे।

८—पश्चिनी के चचा गोरा ने तब अलाउद्दीन से कहा कि पश्चिनी राजा से बिदा होना चाहती है। ख़िलजी बादशाह अलाउद्दीन इस समय यह जान कर कि अब पश्चिनी और उसके सब हीरा मोती उसके हाथ में हैं बड़ा प्रसन्न था; उसने कहा "बहुत अच्छा भीमसीं उस डेरे में है पश्चिनी उससे बिदा हो ले पर वह एक ही घड़ी उहरे।"

६—पिन्निनी की डोली उस डेरे में पहुँचाई गई। बादल ने उसमें से उतर कर भीमसीं को कवच पिहना दिया। थोड़े समय में जब अलाउद्दीन उस डेरे में गया तो राजपूत लोग अपने डोलियों से निकल पड़े। डोली

उठानेवालों ने भी अपनी तलवारें खींच लीं और वे तुर्की पर दूट पड़े। उन्हों ने उन को मार भगाया।

१०—भीमसीं भी घोड़े पर चढ़ कर पिंद्यनी के पास पहुँचा। तुर्कों और राजपूतों में बड़ी छड़ाई हुई जिसमें बहुत छोग मारे गये और बहुत थोड़े राजपूत जीते बचे। अलाउड़ीन ने फिर फ़िले पर चढ़ाई की पर हार कर दिल्ली छीट गया।

११—बादल भी जीता बचा था। जब वह अपनी चाची (गोरा की स्त्री) के पास गया तो उसने पूछा कि तुम्हारे चचा न क्या किया और अब वह कहाँ हैं? यह लड़का बारह ही बरस का था पर बड़ी वीरता से लड़ा था और बोला कि "उसने अपने शत्रुओं को अपनी तलवार से खेत की तरह काट डाला अब वह लड़ाई के मैदान में हैं। उसका विछोना शत्रुओं की लोथ हैं और तिकया एक शाहज़ादे की लोथ हैं। वह बड़ी सुख की नींद सो रहा है और अब न उठेगा।" उसकी चाची बोली "क्या में जीती रहूँगी। मेरा पित मुक्ते बुलाता है और में देर कहँगी तो बुरा मानेगा" इतना कह कर आग में कूद पड़ी और जल कर मर गई।

## २२-भीमसीं का सपना।

### कालाउद्दीन का चित्तीर ले लेना।

१—अब हम तुमको एक बढ़े दुख की कहानी सुनाते हैं। अलाउद्दीन जिस काम को उठाता था उसको निरास होकर अधूरा छोड़नेवाला मनुष्य न था। दो एक बरस पीछे वह एक वड़ी अफ़ग़ानी और तुर्की सेना लेकर जिस में कवच पहिने सिपाही थे चित्तौर की ओर चला। इस सेना ने काली घटा की भाँति चित्तौर को घेर लिया।

२—राणा भीमसीं के बहुत से आदमी पहिली लड़ाई में काम आ चुके थे। जो राजपूत बचे थे बड़े बीर थे पर इस बड़ी तुर्की सेना के बराबरी के न थे। छः महीने तक लड़ाई होती रही। नित राजपूत मरते गये पर तुर्की सेना में दिल्ली से आदमी आते गये और वह बढ़ती गई।

३—एक रात भीमसीं दिन भर की छड़ाई से थका हुआ सो रहा था। उसको एक बड़ा भयानक सपना दिखाई दिया। उसने वह शब्द सुने "में भूखी हूँ"। राजा राजपूतों को देवी काछी भवानी को देख कर डर के मारे काँपने छगा और बोछा "क्या हमारे आठ हजार आदमी जो मारे गये हैं उनसे तुम्हारा पेट नहीं भरा।" देवी ने कहा "हमें राजा चाहिये। बारह राजा तुम्हारे कुछ के न मारे जायंगे तो में चित्तीर छोड़ दूँगी और तुम्हारे कुछ का नाश हो जायगा" दूसरी रात फिर भीमसीं को वही सपना हुआ। तब उसने अपने सरदारों को बुलाया और उनसे सारा व्यौरा कहा। सब ने काली देवी का कहना मानना निश्चय कर लिया।

४—राजा के बारह बेटे थे। दूसरे हो दिन सब सं बड़ा छड़का राजा बनाया गया वह तीन दिन राज करके छड़ाई में मारा गया। ऐसे ही सब बारी बारी राजा बनाये गये और सब तीसरे दिन तुरकी सेना में वीरता से छड़ कर काम आये। अब सब से छोटा छड़का बचा। राणा ने तब कहा "अब मैं अपने को चढ़ाता हूं। भवानी भी सन्तुष्ट हो जायगी।

५—भीमसीं ने तब थोड़े से बड़े बीर राजपूत चुन लिये और अपने छोटे बेटे के साथ कर कहा कि "तुम तुर्की सेना को काटते हुए कैलवाड़ा चले जाओ। वहाँ मेवार में राज करो जब तक चित्तीर फिर आने का अवसर न मिले।" राजकुमार अपने बाप के साथ लड़ाई में लड़ कर मरना चाहता था पर भीमसीं ने न माना और उसको समस्ताया कि हमारा वंश न नाश हो, इस लिये तुमको जीता रहना चाहिये। अन्त में राजकुमार ने पिता की आज्ञा मान ली। वह राजपूतों के साथ तुर्की को काटता हुआ निकल गया और कुछ काल पीछे उसके वंश के लोग चित्तीर में आकर फिर राज करने लगे।

६-जब भीमलीं ने जाना कि उसका बेटा निकल गया

तव वह और उसके बचे खुचे राजपूत अपनी पुरानी चाल चले। एक बड़ी आग जलाई। सब लियां पिदानों के साथ उसी में कृद पड़ीं और जल कर राख हो गईं।

मई पाले वस्त्र पहिन और हिश्यार लेकर निकल पड़े और बड़ी बीरता से लड़ कर जितने तुर्कों को मार सके मारा और सब कट कट मर गये। अलाउद्दीन नगर में पैठा तो वहाँ उस ने किसी को जीता न पाया।

## २३—तैमृरलङ्ग ।

#### दिली की लूट।

१—िपछले अफ़ग़ान बादशाहों के समय में उत्तर का एक बड़ा सरदार तुर्कों और तातारों की एक बड़ो सेना लेकर भारत पर चढ़ आया। यह सेना मध्य-एशिया से आई थी और इसके सरदार ने सारा तुर्किस्तान और बहुत से देश जीत लिये थे।

२—इस सरदार का नाम तैम्रलङ्ग था। यह लङ्गड़ा था। इसी से इसको तैम्रलङ्ग या लङ्गड़ा तैम्र भी कहते हैं। इसको बड़ी मोटी मोटी उंगलियाँ और बड़ी लम्बी लम्बी टांगें थीं। इसका रंग गोरा, डील डील लम्बा और उसकी आंखें चमकीली थीं, जो और मनुष्य के मानो आरपार देखती जान पड़ती थीं। इसका हृद्य पत्थर का था। यह कहा जाता है कि इसने जितने आदमी मारे उतने कभी किसी ने न मारे होंगे।

३—तुम लोग पढ़ चुके हो कि महमूद गज़नवी, महस्मद ग़ोरी और और बहुत से तुर्की राजा हिन्दुओं से छड़े पर

तैम्रलङ्ग ने मुसलमान हिन्द् सब मारे। यह देश लेना नहीं चाहता थान राज ही करना। यह मारना लूटना खसोटना ही जानता था।

४-यह निटुर तुर्क सरदार दिल्ली पर वड़ी सेना लेकर चढ़ आया और राह में गाँव नगर सव जलाता गया। इस के इतने बन्दी थे कि इस के सिपाही उनकी रखवाली न कर सकते थे और यह उनको छोडना भी न चाहता था। सो इसने एक लाख के लगभग



तैमुरलङ्ग ।

आदमी मरवा डाले। दिली जीतने के पीछे यह अपने देश की ओर लौट गया और जो कुछ बन पड़ा साथ लेता गया।

५—तैमूरलङ्ग केवल पांच महीने हिन्दुस्थान में रहा पर लोग उसको कभी न भूलेंगे। बहुत दिनों तक जब कभी कोई हिन्दू माता अपने बच्चे को डरवाना चाहती तो तैमूर का नाम लेती और कहती कि तुमको तैमूर पकड़ ले जायगा।

## २४-मुग़ल बादशाह।

१—सन् १२०६ ई० से सन् १५०२ तक लगभग तीन सी बरस तक तुर्की और पठान बादशाह हिन्दुस्थान में राज करते थे। उन के पीछे पक और वंश ने राज किया जो मुगल कहलाता था। मुसलमान बादशाहों में मुगल घराने के सब से बड़े बादशाह हुए। इन्हों ने उत्तर-भारत में दो सो बरस राज किया। इस घराने में पन्द्रह बादशाह हुए, इन में पहिले छः बड़े बादशाह थे; धीर नाम मात्र के बादशाह थे और उनका अधिकार भी बहुत कम था।

२—पहिले छः मुग़ल बादशाह कई देशों पर राज करते थे। इसी से वह सम्राट् कहलाते थे। वह यूरोप में ग्रेट या बड़े मुग़ल के नाम से प्रसिद्ध थे। वह बड़े बादशाह थे और संसार के बहुत बड़े बादशाहों में उनकी गिनती है। उस समय के हिन्दू दूसरे देशों का हाल बहुत कम जानते थे और समक्षते थे कि उन का पहिला बादशाह बाबर मङ्गोलिया से जो एक छोटा सा देश एशिया के मध्य में है आया था। वह वास्तव में तुर्किस्तान से आया था जो मङ्गोलिया के पश्चिम में एक देश है। मुग़ल सम्राटों का इसलिये तुर्की सम्राट् कहना चाहिये पर वह सदा से मुग़ल ही सम्राट् कहे जाते हैं इसी से किताबों में भी यही लिखा है। बाबर ने मुग़ल राज की नीव सन् १२५६ ई० में डाली थी।

३—जब वाबर का बाप मरा यह तेरह बरस का था। उस को अपनी जान बचाने के लिये अपने निर्द्यी चचा से लड़ना पड़ा जिस ने उस से तुर्किस्तान की छोटी रियासत छीन ली थी। वीस बरस तक वह इधर उधर घूमता फिरा। उसे बिना विछोने के धरती पर कभी कभी खुले भैदान में सोना पड़ता था। अन्त को उसने देखा कि जन्मभूमि तुर्किस्तान में ठहरने में कोई लाभ नहीं क्योंकि यहाँ मुक से भी वढ़ कर वीर सरदार रहते हैं। तब उसने अपने सिपाहियों से कहा तुम मेरे साथ अफ़ग़ानिस्तान चलो। उनको भी बाबर की भाँति कोई घर बार न था, इसलिये वह भी चलने को तैयार हो गये। तुर्क अफ़ग़ानों से बली और वीर थे और सहज ही उनका देश दवा बैठे।

## २५-वीर वाबर।

पानीपत की लड़ाई और मुग़लराज की स्थापना।

१—बाबर ने काबुल में थोड़े ही दिन राज किया था कि उसका यश भारत में फैलने लगा। वह बड़ा बुद्धिमान, और उदार बादशाह था और बड़ा बीर और चतुर सेनानायक भी था। दिल्ली के बादशाह इब्राहीम लोदी का शासन ऐसा बुरा था कि उसी के सरदार उस से बिगड़ गये और राजपूत उस से देव मानने लगे। बड़े बड़े राजपूत राजाओं और पंजाब के पठान हाकिम ने वाबर को लिख भेजा कि आप आयें और इब्राहीम लोदी को परास्त करने में हमारी सहायता करें।

२—बाबर पहिले ही से हिन्दुस्थान के हरे भरे मैदानों को देख कर ललच रहा था। वह तीन वार पंजाब में उतर चुका था और उसने देख लिया था कि हिन्दुस्थान के पठान कैसे हैं और कैसे लड़ते हैं। उसने जान लिया था कि यहाँ के पठानों में न उनके पुरखों का सा वल पौरुष है और न उनका सा उत्साह ही है। हिन्दुस्थान के गरम देश में सेकड़ों वरस रहने से पाठान निवंल हो गये थे और वह मध्य-एशिया के ठण्डे देश में रहनेवाले तुकों का सामना करने में समर्थ न थे।

३—वाबर के पास राजपूत राजाओं और पठान सरदारों की चिट्टियाँ पहुँची तो वह समक गया कि हिन्दुस्थान विजय करने का समय आ गया। वह सन् १५२७ ई० लगते ही १३,००० सिपाही साथ लेकर भारत के मैदान में नि:शङ्क उतर आया। बाबर ने अपना जीवन चरित आप लिखा है उस से सारा व्योरा जाना जाता है।

8— इस समय तक भारत में बन्दूकें काम में लाई न गई थीं। सिपाही घनुषों से तीर मारते थे या छोटे बरछे फेंकते थे। थोड़े ही दिन पहिले यूरोपवालों ने तोप और बाहद बनाने की रीति निकाली थी। ईरान और अफ़ग़ानिस्तान के लोग यह रीति जान गये थे पर भारत में इसका प्रचार न हुआ था। उस समय बन्द्क को पथरकला कहते थे और फ़लीते से दागो जाती थी। वावर के पास बहुत सी तोप और बन्द्कची थीं।

प्रतिक लोदी ने सुना कि वावर आ रहा है तो उसका सामना करने को दिली से धीरे धीरे चला। उसके साथ एक लाख अन्दिलियों की बड़ी सेना और १०० हाथी थे पर तोपें न थीं। वावर ने लिखा है कि लोदी को लड़ाई का कौशल न आता था और लालच के मारे सिपाहियों का बेतन न देता था। उसको रुपये की कमी न थी क्यों कि उसके पास उससे पहिले के पठान वादशाहों का जोड़ा रुपया पड़ा था।

६— २१ अप्रैल १५२६ के सबेरे खराणियों ने वाबर से कहा कि पठान सेना सजी सजाई चली आ रही है। बाबर लिखता है "सबेरे का तड़का, हम लोगों ने अपने अपने कवच पहिने, हथियार बांधे और घोड़ों पर सवार हुए।" दो तीन दिन पहिले बाबर ने अपने सिपाही ठिकाने से बैठा दिये थे और सब को उनका काम बता दिया था।

७—सामने के पृष्ठ पर पानोपत की रणभूमि का चित्र दिया हुआ है। इस से जान छोगे कि बाबर की सेना का कौनसा खराड कहाँ खड़ा था और उसने क्या काम किया इब्राहोम छोदी की सेना की चाल हम नहीं बता सकते।



बाबर लिखता है कि पठानों का क्रम ठीक न था और जो धावा करते थे उनमें न शक्ति थी और न चतुराई।

८—लड़ाई में चतुर होनानायक सदा इस वात का उद्योग करता है कि वैरी को घेर ले और वगल से उसपर धावा कर दें। वह इस वात का भी प्रवन्ध करता है कि उसकी सेना की बगल पर वैरी का घात न लगे। यही काम बाबर ने पानीपत की लड़ाई में किया और इसी से उसकी जीत हुई। यही इब्राहीम लोदी ने न किया और इसी से वह हार गया।

६—चित्र ही से तुम जान सकते हो कि बाबर ने कैसी चतुराई से अपनी सेना की बगलों की रक्षा की थी। उसकी दाहिनी और पानीपत का किला और नगर है। उधर से उस पर धावा नहीं किया जा सकता था। बाई ओर बाबर ने गहरी खाइयां खोदबाई थीं और उनके बाहर ऐड़ों के ठूंठ और डालियों के ढेर लगा दिये थे जिसमें पठान सवार बाई ओर से न टूट पड़ें।

१०—सेना के आगे ऐंडे हुए तसमों से बंधी हुई तोपें सजी थीं और बीच बीच में बालू भरे भरे बोरे तले ऊपर आदमी की छाती की अंचाई तक गंजे थे; उन बोरों को तुरा कहते हैं। तोपों और बोरों से एक ऐसी भीत बन गई थो जिससे आगे से उनपर धावा न हो सकता था। इस भीत के पीछे बन्द्रकची खड़े थे जो तोपों के बीच बीच में

बोरों को आड़ में खड़े होकर वन्दूक चलाते थे। इस रीति से बाबर की सेना मानो चारों ओर से कोट में बन्द थो, इस से निकल कर वैरी पर घावा वोल सकतो थी और वैरी प्रवल निकले तो इसी के मीतर अपनी रक्षा कर सकती थी।

११—सेना के आगे हरवल था और उसके पीछे कोतल। अच्छा सेनापित सदा एक प्रवल परतल रखता है। कोतल सेना के उस खएड को कहते हैं जो पहले लड़ाई को नहीं बढ़ता पर जहाँ कहीं काम पड़ता है वहाँ सहायता करने को तैयार रहता है।

१२— मुख्य सेना के दो बराबर खराड किये गये। दहिना मध्य-भाग जिसको गोल कहते हैं दहिना अङ्ग और दहिना पक्ष और बायाँ गोल बायाँ अङ्ग और बायाँ पक्ष। हर खराड के नायक का नाम चित्र में दिया है। दहिने अङ्ग का नायक बावर का बड़ा वेटा हुमायूं था जो उस समय फुल १८ वरस का था। बाबर सारी सेना पर कमान करता था।

१३—वावर लिखता है कि स्ट्यं आकाश में नेजे भर जंबा चढ़ आया था जिससे यह समभाना चाहिये कि कि सबेरे के सात वज गये थे जब वैरी देख पड़ा। पहले तो लोदी की सेना बढ़ी चली आती थी पर जब उन्हों ने तोपों की भीत और मोरचे देखे तो उनकी समभा में कुछ न आया और वह खड़े रह गये। वह समभो थे कि खुले मैदान में पैदल और सवार का सामना करना पड़ेगा। इतने में तोपों से आग वरस ने लगी और वीच वीच में पथरकलों ने गोलियाँ चलाई। तोपों की गरज और बारुद की चमक एक नई वात थी। घोड़े और हाथी उसके आगे उहर न सके जब गोले गोलियाँ चलने लगीं और सिपाही धमाधम गिरे तो पठान हट गये।

१४—इस बीच में बावर के दोनों पक्ष जिसमें तेज घोड़ों पर सवार हाथ में तीर कमान और वरछे लिये वड़े बड़े वीर थे पठानों की आँख बचा कर दृष्टिने बायें दौड़े और पठान सेना के पीछे पहुँच गये और उलट कर तीर वरसाने लगे।

१५—जब वावर ने देखा कि वैरी तोपों के आगे से हटा जा रहा है तो उसने अपनी सेना के वायें और दिहने अङ्गों को आजा दी कि देरी के दिहने और बायें पक्षों पर टूट पड़ो। वैरी की सेना इनका सामना करने के लिये दिहने बायें मुड़ी अब उनका मुँह तोपों की ओर न रह गया। जो उनका हरवल न था वह उनका पक्ष हो गया।

१६—जब बैरी की सेना यों मुड़ी तो बाबर ने अपने दिहिने बार्ये गोलों को आज्ञा दी की बैरी के बीच में घुस जाओ। गोलों के सिपाही चुने हुए बीर थे और लोहे के कवच पहिने थे। अब पठानों पर चारों ओर से भीड़ पड़ गई। आगे पीछे दोनों पक्षों पर तोपों की गरज धूर और

पथरकलों के धुंप से वह घवरा गये, पीछेवाले कहते थे आगे वहां और आगेवाले चिल्लाते थे कि पीछे हटो। उन्हें यह भी न जान पड़ा कि तुर्क कहाँ है और कितने हैं। पठान सिपाही इतने थे कि उन्हें आगे बढ़ने की जगह न मिली और तुर्क उनके चारों ओर थे उनकी समक्ष में यह भी न आया कि किधर बढ़ना चाहिये और वह भाग खड़े हुए।

१७—शेयहर होते होते छड़ाई समाप्त हो गई। हज़ारों पठान खेत में विछ गये और उनके वीच में उनका बादशाह इब्राहीम लोदी भी पड़ा हुआ था। बावर इस लड़ाई के वर्णन में लिखता है कि यों ही ईश्वर की दया से यह बड़ी सेना आधे ही दिन में घूर में मिल गई।

१८—उसी दिन वावर ने हुमायूं के साथ कुछ सवार मेज दिये कि वह आगरे के किले और ख़ज़ाने को हाथ में कर ले और कुछ सिपाही दिल्ली को भेज दिये कि किले पर अपना कर्रडा खड़ा कर दें। आगरे में हुमायूं ने ऐसा प्रवन्ध किया कि किसी राजा या सरदार को कोई दुःख न दिया जाय और न उनका धन छिना जाय। वावर लिखता है कि एक सरदार ने आप से आप हुमायूं को एक हीरा दिया जो आलाउद्दीन दक्षिण से लाया था। लोग कहते हैं कि इसका इतना दाम था जिस से आधे दिन तक संसार अर खाना खा सके।

## २६-वीर वावर ।

#### हुमायूं की प्राण-रक्षा।

१—बाबर का अथ सिंह है। बाबर सिंह की तरह बली और वीर था। वह दो लग्ने कादितयों को काँख में दावकर ऊँची दावार पर दौड़ जाता था और गिरता न था। जो नदी आगे आती उसे तैर जाता था और दिन भर में पचास कोस घोड़े पर दौड़ सकता था। वह तैमूर सा निर्देगी न था। उसका चित्त बड़ा कोमल था। बह भारत में प्रजा को मारने या उनको दुःख देने न आया था। न वह चाहता था कि हिन्दुओं के मन्दिर दहा दे या उनका माल लूट ले जाय। उसकी ६च्छा यह थी कि बुद्धिमान और अच्छे राजा की भाँति उन पर शासन करे।

२—वह जब दिन्दुकार में आया तो उसे पठानों और राजपूतों—होनों से छड़ना पड़ा। राजपूतों ने उसे ध्वाहीम छोदी से छड़ने के छिये बुछाया था। वह न समके थे कि बाबर भारत में रह जायगा और दिछी में राज्य स्थापित करेगा। राजपूतों का नायक उन दिनों चित्तीर का राणा सांगा था। उसकी एक छड़ाई में एक आँख जाती रही थी दूसरी में एक बाँह, तीसरी में एक टांग और उसकी देह भर में तछवार और बरहे के अस्सी घाव थे। सात राजा और २०४ सामन्त (सरदार) उसके साथ छड़ाई के मैदान में

आये। वह सब बड़ी वीरता से छड़े पर फ़तेहपुर सिकरी की छड़ाई में बाबर ने उनको परास्त कर दिया।

३—वावर ने दिली में बहुत दिन राज न किया। वह भारत में चार बरस राज कर चुका था जब उसका बेटा हुमायूं जिसे वह बहुत चाहता था बहुत बीमार हो गया। उसका रोग बढ़ता गया और ऐसा जान पड़ता था कि उसका जीना किंदन हैं। बाबर को अपने प्यारे बेटे की दशा देख कर बड़ा दु:ख हुआ। उसने अपने दरबार के धर्मज़ों से पूछा कि क्या करना चाहिये। एक बोला "आप ईश्वर से दुआ मांगिये और यह कहिये कि मैं तेरे नाम पर मेरे पास जो सब से महंगी वस्तु है जिसे मैं संसार में सब से बढ़ कर समकता हूँ दे दूँगा तो कदाचित् वह आपके बेटे की जान बचा दे।"

४—वावर बोल डठा "मेरे पास सब से अच्छी वस्तु क्या है?" एक सरदार बोला "सब से महंगी वस्तु वह हीरा है जो आप को आगरे में मिला था। वह कई लाख का है। उस से बढ़ कर और क्या है। उसे ईश्वर के नाम पर दे डालिये। उसको बेच डालिये और जो दाम मिले उसे दीन दुखियों को बाँट दीजिये।"

५—वाबर बोला "नहीं नहीं, इसमें सन्देह नहीं है कि वह हीरा बड़े दाम का है पर मेरे पास एक वस्तु और भी है जो मैं बहुत महंगी समक्षता हूँ। वह मेरी

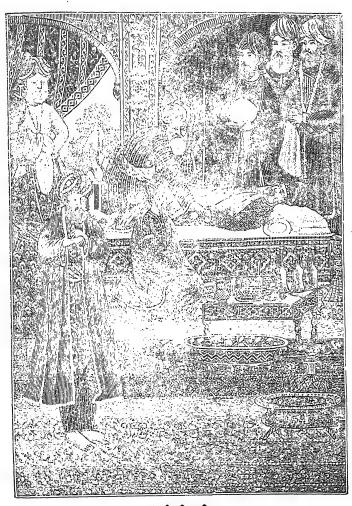

हुमायूं की बीमारी।

जान है। ईश्वर मेरे वेटेकी ज्ञान बचा देतो मैं अपनी जान देद्ँगा।"

६—इतना कह कर वावर ने नमाज़ पढ़ी और ईश्वर से यह बिनती की कि तू मेरी जान छेकर हुमायूं की जान बचा दे। हुमायूं उस समय पलड़ पर बहुत ही बीमार पड़ा था। इस के पीछे बाबर उठा और पलड़ की तीन परिक्रमा करके एकाएक बोल उठा, "मैंने ले लिया, मैंने ले लिया" जिस का अभिप्राय यह था कि मैंने अपने बेटे का रोग ले लिया। चित्र में हुमायूं पलड़ पर पड़ा है। एक नौकर एक हाथ में जूस का कटोरा लिये हैं और दूसरे हाथ से चम्मच से उसे पिला रहा है। एक नौकर एक और कटोरा लिये आता है। हकीम उस की नाड़ी देख रहा है। बाबर जाय नमाज़ पर नमाज़ पढ़ रहा है। नीचे चौकी पर द्वाइयों की बोतल और कटोरे रखे हैं।

9—उस समय ऐसा जान पड़ा मानों ईश्वर ने उस की विनती मान ली। उसी दिन से हुमायूं अच्छा होने लगा और कुछ दिन में चड़ा हो गया; बाबर को रोग लग गया और लटते लटते मर गया।

# २७ — सुजन हुमायूं। उस का प्राणरक्षक भिश्ती।

१— हुमायूं द्सरा मुग़ल बादशाह था। हुमायूं का अर्थ है
भाग्यवान पर छः मुग़ल वादशाहों में सब से भाग्यहीन यही था।
पर यह उसी का दोब था। वह बड़ा वीर था और बड़ा
दयाछ । पर वह हमेशा आलसी था और विषय भोग में डूबा
रहता था। अच्छा भोजन करना मद पीना अफ़ीम खाना
उसे अच्छा लगता था।

२—वावर के चार वेटे थे और वह चारों को प्यार करता था। यह तो तुम पढ़ चुके कि उस ने हुमायूं के लिये अपनी जान दें दी। मरने से पहिले उसने हुमायूं से कहा "हमायें अपनी को दें दी। मरने से पहिले उसने हुमायूं से कहा "हमायूं आंबों में आंसू भर लाया और बोला कि "में आप की बात कभी न भूलूंगा।" यह बात उस के लिये कुछ किन भी न थी क्योंकि वह भी अपने भाइयों को बहुत चाहता था हुमायूं ने अपने मरते बाप से जो प्रतिज्ञा की थी उस पर दृढ़ रहा। उस ने अपने एक एक भाई को एक एक राज दिया और दिली की बादशाहत अपने लिये रखी। अगले एष्ट पर जो चित्र है उस में बावर मर रहा है। उस का बेटा हुमायूं पलङ्ग के नीचे बेटा है। हकीम नाड़ी देख रहा है। एक नौकर जूस का कटारा लिये खड़ा है पर रोगी के प्राण

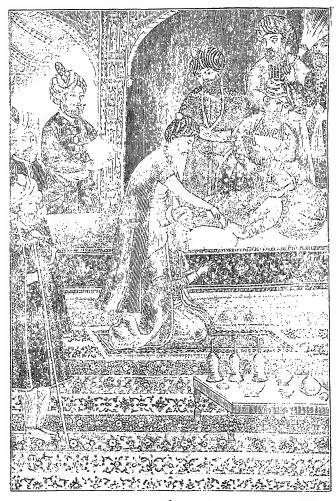

बाबर की मृत्यु।

निकले जा नहें हैं और पी नहीं सकता। आस पास लोग ह्यास खड़े हैं।

३—थांड़े ही दिन पीछे शेरशाह नामक एक पठान सरदार ने हुमायूं पर चढ़ाई कर दी। हुमायूं उस से लड़ने को पूर्व की ओर चला। शेरशाह पहाड़ को भाग गया और हुमायूं चलता चलता बङ्गाल में पहुंचा और वहाँ विषय भोग में पड़ गया मानो उसे किसी बेरी का डर ही न था।

8—ज्याँही वरसात आई और देश में पानो पानी हो गया होरशाह पहाड़ पर से उतर आया। अपने दृतों से जान खिया था कि हुमायूं अपना समय नष्ट कर रहा है। उस ने बङ्गाल से जो दिल्ली की सड़क जा रही थी उस पर ऊंची और दृढ़ दोवार बनवा दीं और उन पर सिपाही बैटा दिये। उस ने राह ऐसी बन्द की कि कोई दिल्ली से न बङ्गाल को आ सके न बङ्गाल से दिल्ली जा सके। हुमाथूं को न कोई समाचार मिठा और न सहायता के लिये सिपाही।

५—तब हुमायूं ने विचारा कि बङ्गाल से चल देना चाहिये पर उस के सिपाहियाँ घोड़ों और बैला तक को च्चर आ गया। जब उस ने देखा कि शेरशाह से लड़ाई में जीत न होगी तो उस ने सान्ध कर लो और कहा कि हम तुम को सारा बङ्गाल देश देते हैं। शेरशाह ने कहा अच्छा तो आप दिल्लो को लीट जाइये।

६—हुमायूं और उस के सिपाही शेरशाह की बातों में

आ गये और दूसरे दिन गङ्गा पार करने की तयारी करने छगे। दिन के थके सिपाहियों ने अपने हथियार उतार दिये और अपने अपने डेरों में सो रहे। पर पिछले पहर अंधेरे में पठान उन पर टूट पड़े और बहुतेरों को काट डाला।

७-- हुन्त्रूं अपने सरदारों को लेकर भागा। सब ने यह चाहा कि घोड़ों पर गङ्गा पार करें। पर नदी चढ़ी हुई थी धारा में घोड़े ठहर न सके, हुमायूं पानी में गिर पड़ा और इबते इबते बच गया।

८—इसी समय एक भिश्ती अपनी मशक फुलाये उस के सहारे से नदी के पार जा रहा था! उस ने हुमायूं से कहा कि आप मशक पकड़ लोजिये। हुमायूं मशक और भिश्ती के सहारे से नदी पार हो गया। भिश्ती का नाम निज़ाम महम्मद था। हुमायूं ने उस को वचन दिया कि आगरे पहुच जायँ तो तुम को तीन घण्टे के लिये वादशाह बना दंगे।

६—आगरे पहुँचने से पहिले ही भिश्ती ने हुमायूं से कहा कि आप अपनी बात पूरी कीजिये। दुमायूं ने उसे तीन घण्टे तक सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी। सामने के चित्र में निज़ाम महम्मद सिंहासन पर बैठा है। कहते हैं कि उस ने अपनी पखाल के गोल टुकड़े कटवाये; उन पर अपना नाम छपवाया और उन को सिक्का करके चलाया। उस ने अपने मित्रों और नातेदारों को भी बड़ी बड़ी भटें दिलवाई।

१०—िनत्र में कूछ दूर पर यमुना देख पड़ती है और उस के पार आगरा नगर है। भिश्ती और मुसाहवों के पीछे हुमायूं का डेरा खड़ा है, बाहर भिश्ती का बैछ है जिस की पीठ पर पखाछ छदी है, सिंहासन की जगह वह कुरसी हैं जिस पर हुमायूं बाहर जाता था तो बैठा करता था।



हुमायूं के सिंहासन पर भिश्ती।

११—हुमायूं आगरे से दिली चला गया। वहाँ भी शेर शाह अपनी सेना लिये हुए आ पहुँचा और हुमायूं को परास्त करके उसे दिली से निकाल दिया। हुमायूं ने अपने भाश्यों से सहायता मांगी पर सहायता तो अलग रही वह हुमायूं से लड़ बैठे और उस के प्राण लेन पर उताक हो गये। तब वह ईरान को भाग गया। ईरान के बादशाह ने उस की आव भगत की और उसे सहायता दी। हुमायू ने ईरानी खेना की मदद से काबुल ले लिया और रोरशाह और उस के बेटे के मरने तक उस पर शासन किया। उस के पीछ वह फिर भारत में आया और पन्द्रह बरस पीछे दिल्ली को अपने अधीन कर लिया।

१२—जब वह अपनी स्त्री और थोड़े से मित्रों के साथ पठानों के डर से जो उस के पाछ पड़े थे ईरान भागा जा रहा था तो वहीं सुनसान मैदान में उस के छड़के का जन्म हुआ। मुग़ल बादशाहों की यह रीति थी कि बेटे के जन्म का आनन्द दिखाने के लिये सोना चाँदी हीरा मोतो सरदारों को भँट दिया करते थे।

१३—पर बेचारे हुमायूं के पास उस समय न सोना था न हीरा मोती। उस के खाने का भी ठीक न था पर उस के पास थेठी में कस्तूरी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। उस में बड़ी महक थी। उसने कस्तूरी निकाली और उस में से थोड़ा थोड़ा अपने साथियों का बांट दिया। जब उस की बास चारों ओर फैली तो हुमायूं बोला "मेरा बेटा जब बादशाह हो तो उस का भी यश संसार में पेसे ही फैले। मैं उस का नाम अकबर रख रहा हूँ जिस का अर्थ बहुत बड़ा है। मुक्ते आशा है कि यह बहुत बड़ा बादशाह होगा।

# २८-पन्ना दाई।

#### अपने खामी के प्राण बचानेवाली ।

- १— राजपूत वीर और उदार होते हैं और राजपूतिनों में भी पुरुषों की श्वी वीरता होती है। अब हम तुम को एक राजपूतिन पक्षा दाई की कहानी सुनाते हैं जिस ने अपने बच्चे को मरवा कर अपने खामी के प्राण बचाये थे।
- २—राजपूताने का एक बड़ा राज मेवाड़ है जिस की राजधानी चित्तौर है। हम लोग चित्तौर के एक राजा प्रसिद्ध राजा सांगा का नाम सुन चुके हैं जो बाबर से लड़ा था। जब वह मारा गया तो उसका बेटा उदयसिंह निरा बच्चा था। वह राज्य करने के योग्य न था इस से मेवाड़ के सामन्तों नं जब एक उदयसिंह स्याना न हो जाय वनवीर को मेवाड़ का हाकिम बना दिया।
- ३—पहिले तो बनवीर ने अच्छा शासन किया पीछे वह सोचने लगा कि मैं ही मैवाड़ का राजा बना रहू। ऐसा निश्चय करके वह बचे के मारने का उपाय सोचने लगा। टर्यासिंह को एक राजपूत स्त्री जिस का नाम पन्ना था दूध पिलाती थी। उदयसिंह ही के बराबर उसका भी एक लड़का था और वह दोनों का बहुत चाहती थी।
- अ पन्ना किसी से यह जान गई कि वनवार राजकुमार को मारना चाहता है। यह बड़ी चौकसी रखता थी और कभी

उसे अकेला न छोड़ती थी। उस ने फाटक पर चौकसी करने के लिये एक बारी बैठा रखा था। एक दिन बारी दौड़ा हुआ आया और पन्ना से बोला कि वनवीर हाथ में नंगी तलवार लिये फाटक की ओर लपका आ रहा है।

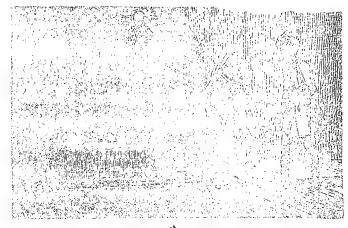

पन्ना दाई ग्रौर वनवीर।

५—पन्ना ने भट पट एक टोकरा उठा लिया जिस में फल आये थे। उस ने सोते राजकुमार को उस में लिटा दिया। उसे पत्तों से ढांक दिया और वारी से बोली तुम इसे गढ़ के बाहर पेड़ के नीचे ले जाकर रक्खो, मैं अभी आती हूं।

६—फिर उस ने अपने बच्चे को उठा लिया। राजकुमार का कंठा उस के गले में डाल दिया उसे राजकुमार के पालने में लिटा दिया और अन्तिम बार उस का मुँह चूम कर उस के पास है गई। वनवीर कमरे में धीरे धीरे घुसा और वारों ओर देखता जाता था। वह समका कि बच्चा पालने में सो रहा है और उस निर्दयी ने तलवार के एक ही हाथ से उस को मार डाला और बाहर चला गया।

७--पन्ना दुखिया चिल्ला उटी और लियाँ भी दौड़ आई पर वनवीर के डरके मारे किसी ने कुछ न कहा। बच्चे की लोध जला डाली गई।

८—पन्ना चुपके से गढ़ के बाहर पेड़ के तले चली गई और विश्वासी बारी के साथ रातों रात कमलमेर पहुँची। यह एक छोटा सा राजा था। पन्ना ने कमलमेर के राजा से कहा, "यह राणा सांगा का बेटा है इसे लो इस को पालो पर जब तक यह स्थाना न हो जाय इसे कोई जानने न पाये।"

६—पन्ना चित्तीर को लौट गई। जब उद्यक्षिंह बड़ा हुआ तो उस ने यह व्यौरा कहा। चित्तीर के राजपूतों ने उसे अपना राजा बनाया। उस ने मेवाड़ के राजा बनवीर को निकाल दिया इस का हाल आगे बतायेंगे।

### २६-- इक्व महान।

१—अकबर १५५६ ई० में बादशाह हुआ। वह मुग़ल बादशाहों में सब से अच्छा था। वह मुसलमान था पर उस की हिन्दू प्रजा उसे बहुत चाहती थी और आज तक हिन्दू छोग उस को ऐसी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं मानो वह हिन्दू राजा था।

२—अकबर का बाप मरा ता वह केवळ तेरह ही बरस का था उस की अवस्था ऐसी न थी कि वह शासन करता। इस लिये एक बुढ़ा तुर्की सरदार बैराम खाँ जिस ने हुमायूं की बहिन व्याही थी और जो बाबर के साथ रहकर जन्म भर उस की ओर से लड़ा था उस का रक्षक और शिक्षक देनों बनाया गया और पांच वर्ष तक उस ने राज संमाला।

३—अकबर ने लड़कपन ही में अपनी वीरता और उदारता का परिचय दिया। ज्याँही हुमायूं मरा हिम् नाम एक हिन्दू सरदार ने एक सेना इकहा करके अकबर पर चढ़ाई कर दो। पानोपत के खेत में उसा जगह बड़ी लड़ाई हुई जहाँ बाबर ने पठान बादशाह इब्राहीम लोदी को परास्त करके दिली की बादशाही पाई थी। बैराम ने उस की सेना को मार भगाया। हीमू घायल हो गया और पकड़ लिया गया और लेग उस को अकबर के सामने लेग्ये। बैराम ने बादशाह से कहा कि आप अपनी तलवार से अपने बेरी को मार डालिये क्योंकि वह आपका राज लेना चाहता था। अकबर ने न मारा और बोला, "हम घायल आदमी को कैसे मारे, यह आप मरे के बराबर है।"

४-बेराम ने अपने भतीजे को घोड़े पर सवार होना तीर मारना, बर्छा और तलवार चलाना सिखा दिया। पढ़ना लिखना वह आपही न जानता था अकबर को क्या सिखाता।

५—अठारह वरस की अवस्था में अकवर पूरे अधिकार से वादशाह हुआ और उस ने पचास वरस तक वादशाही की। उस को मरे आज तीन सी बरस हुए। भारत के मुसलमान

बादशाहों में यह सब से अच्छा और सब से बड़ा था और इसी से उसको महान अकबर कहते हैं।

६—जब वह सिंहा-सन पर बैठा तो उस के शासन में केवल दिली और पञ्जाब था जिस-पर उस का बाप हुमायूं उसके पहले बादशाही करता था। सामने के



द्यकबर के तब्त पर बैठने के समय का राज्य ।

नक्दो में तुम देखोंगे कि यह राज कितना छोटा था। मरने से दो तीन बरस पहिले वह विन्ध्य पहाड़ के उत्तर-भारत के सारे प्रान्तों का बादशाह या शाहंशाह था। विन्ध्य के दक्षिण बरार और अफ़गानिस्तान भी उस के अधीन थे। दूसरे नक्दो को देखों और हुम समक्त जाओंगे

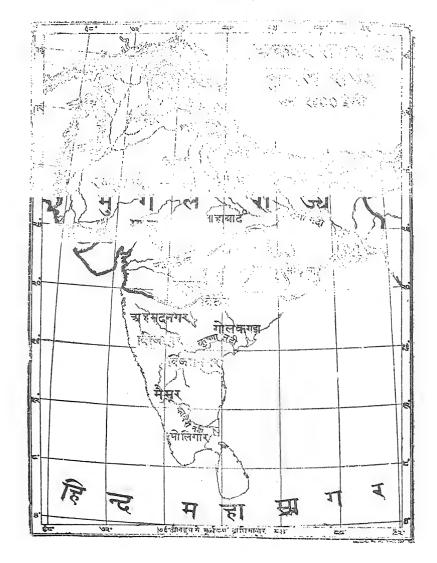

कि अकबर ने अपने मरने से पहिले कितनी बड़ी कार्याहत बनाई थी।

बड़ा हिन्दार था और जो काम करता बहुत समक बूक कर करता था। उस ने यह देखा कि मेरा अधिकार दृढ़ तभी होगा जब हिन्दू मुक्क से प्रीति रखेंगे इस से उस ने हिन्दुओं के जाय बहुत अच्छा बर्चाव किया। वह जैसी कृपा मुख्य कर्नों पर करता था वैसेही अपने राज्य के हिन्दुओं पर। उस ने हिन्दुओं के मन्दिर नहीं गिरवाये न उन की मृतियां तोड़ीं और न उन को दुःख दिया। हिन्दू राजा भी होता तो अकबर से बढ़कर क्या कर सकता था।

८ राजपूत अकवर को बहुत चाहते थे। पहिले तो राजपूतों ने यह समका था कि पठान बादशाहों की तरह अकवर भी उन को दुःख देगा और वह अकवर का कहना न मानते थे। अकवर को उन से लड़ना पड़ा पर उन्हों ने जान लिया कि अकवर बड़ा बली और बड़ा बीर है इस से वह अकवर से डरने लगे और उस से प्रांति भी करने लगे क्योंकि राजपूत बड़े उदार होते हैं और वीरों को अच्छा समकते हैं। अकवर ने पहिले राजपूत राजाओं को परास्त किया पीछे उन को अपना मित्र बना लिया। उस ने राजपूत राजाओं का अध्वार दे दिया कि अपने देश पर राज करें; केवल उस को अपना सम्राट् मानते रहे और जब कभी बेरियों से लड़ने का अवसर आ पड़े तो सेना लेकर उस की

सहायता करें। कभी कभी अकबर हिन्दुओं के कपड़े पहिनता



हिन्दू के वेश में अकबर।

था, माथे में तिलक लगाता था और कानों में वालियाँ पहिनता था। लग्ग कहते हैं कि वह अपनी हिन्दू रानियों की प्रसन्न करने के लिये ऐसा रूप बदला करता था। उस रूप का एक चित्र भी हम को मिला हैं और वह यह है।

स्थकबर ने कई राजपूतराजकुमारियाँ व्याहीं और

उनके बाप और भाइयों को सेना में ऊँचे पद दिये। इस से वह लोग अकबर के नातेदार और मित्र बन गये। अकबर को पहिली हिन्दू स्त्री एक सुन्दर राजकुमारी जीया रानी थी। वह आमेर के राजा बिहारीमल की बेटी थी। आमेर को अब जयपुर कहते हैं। उस का भाई भगवान दास



और उस का भतीजा मानसिंह दोनों अकवर के प्रसिद्ध

सेनानायक थे, अकबर ने दोनों को बड़े बड़े सूवों का हाकिम बना दिया था।

१०—जीया रानी अकवर के बड़े बेटे सलीम की माँ थी जो पीछे जहाँगीर के नाम से दूसरा मुग़ल बादशाह हुआ। जब वह सयाना हुआ तो अकवर ने उस का विवाह एक राजपूत राजकुमारी से कर दिया जिस का नाम जोधवाई था।

११—अकबर के यहाँ और भी कई हिन्दू नौकर थे। इन में सब से बड़ा राजा टोडरमल था। वह बड़ा गणितज्ञ था और उस के पास सारे राज्य का हिसाब किताब रहता था। उस ने सारा देश नपवा डाला और अनाज की उपज के विचार से आठ प्रकार के खेत बनाये और गांववालों पर मालगुजारी बांध दी।

१२—तुम पढ़ चुके हो कि हिन्दू राजा विक्रम के दरबार में नवरत्न थे। अकबर के यहाँ भी ऐसे ही नवरत्न थे। अगले पृष्ट पर जो चित्र हैं उस में अकबर अपने नी रत्नों के बीच में बैठा दिखाया गया है। यह अकबर के बुढ़ापे का चित्र हैं। दाहिनी ओर तीन हिन्दू राजा बैठे हैं और अकबर उन्हीं को देख रहा है। इन में दूसरा मानसिंह और तीसरा टोडरमल है। और छः मुसलमान सरदार हैं। अकबर की बाई ओर फ़ैजी और अबुल फ़ज़ल दोनों भाई हैं जो अकबर के बड़े विश्वासी मित्र थे। अकबर अबुल फ़ज़ल

अकबर और उसकी सभा के नवरत ।

और हिन्दू राजाओं के दाढ़ियाँ नहीं हैं; और मुखळजानों ने

दाढियां रखवाई हैं। अकबर के सामने पेचवान रखा हैं और उसके हाथ में मुँहनाल है।

१३ - पर एक राजपूत राजा पेसा था जिस ने न अकवर से मेल किया न उस से हार मानी। यह मेवाड का राजा उदयसिंह था। चित्तौर का नाम तुम सुन चुके हो। उसी के आस पास के



उदय सिंह।

देश को मेवाड कहते हैं। उदयसिंह मोटा राजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। वह वीर राणा साङ्गा का बेटा था जो बाबर से



रागाप्रताप।

लडा था। अकबर ने चढाई कर दी और वित्तीर गढ़ ले लिया। उदयसिंह अरबली की पहाडी पर भाग गया और वहीं लडते लड़ते मर् गया।

१४-उसके बीर बेटे प्रताप-सिंह ने भी लड़ाई बन्द न की। यह पूरा सिपाही था जैसा कि उस के चित्र से जान पड़ता है।

इसने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक चित्तीर गढ़ न छे छूंगा

चाँदी सोने के बरतनों में खाना न खाऊँगा, न राजपूतों की माँति दाढ़ी पंठूँगा और न पुआल छोड़ दूसरे बिछोने पर सोऊँगा। वह चित्तीर न ले सका। तब उस ने अपने बाप उद्यसिंह के नाम पर उद्यपुर नगर बसाया। उद्यपुर के राणा आज तक प्रतापसिंह की प्रतिज्ञा पालते हैं। वह अपनी दाढ़ी नहीं पंठते, बिना पत्ता बिछाये चाँदी सोंने के बरतनों में भोजन नहीं करते और बिना पुआल बिछाये पलङ्ग पर नहीं सोते। हिन्दुस्थान के राजपूतों में इन से शुद्ध दूसरा वंश नहीं माना जाता और इन को अब भी अभिमान है कि हम ने कभी मुसलमान से हार नहीं मानी और न हमारे कुल की स्त्री मुगल बादशाह को व्याही गई।

१५—अब हम तुम को अकबर का रूप बताते हैं। वह लम्बा था उस का डील डील भारी था, उस की छाती चोड़ी और बाहें लम्बी थीं। उस का चेहरा गुलाबी रंग का था पर बुढ़ापे में कुछ कुछ भूरा पड़ गया था। उस का बाप तुर्क था और उस की माँ ईरानी थी जिस से वह आधा तुर्क और आधा ईरानी था। उस के शरीर में बड़ा बल था; उस का लड़कपन काबुल के ठण्डे पहाड़ी देश में बीता था जिस से वह बड़ा बली हो गया था। उस को पैदल चलने और घोड़े पर चढ़ने का बड़ा अभ्यास था। दिन में तीस चालीस मील तक पैदल चला जाता और सो मील तक दिन भर में घोड़े पर जा सकता था। वह तैरना जानता था और उंची से

ऊँ ची पहाड़ी पर चढ़ जाता था। देश में कोई उस के बराबर गोली नहीं चला सकता था। उस की बन्दूकों और तलचारों के अलग अलग नाम थे और सब को अपना बिश्वासी मित्र मानता था। उस ने सब से अच्छी बन्दूक का नाम दूरुतअन्दाज रखा था और उस से उस ने दो हज़ार जङ्गली जीव मारे थे।

१६—अकबर ने सिंहासन पर बैठने के बहुत दिन पीछे लिखना पढ़ना सीखा। उस को किताबों से बड़ी प्रीति थी और जब उस के राज्य में शान्ति रहती और उसे समय मिलता तो वह नित्य एक किताब सुना करता। उस के यहाँ हाथ की लिखी किताबों का बहुत अच्छा संग्रह था क्योंकि तब तक छापे का प्रचार न हुआ था।

१७—अकवर को चित्रों में भी बड़ी प्रीति थी। उस के द्रवार में १८ प्रसिद्ध चित्रकार थे। वह गाना बजाना भी सुन कर प्रसन्न होता था। उस समय में तानसेन नाम का बड़ा प्रसिद्ध हिन्दू कलावन्त था। वह अकबर को गाना सुनाने को बुलाया जाता था। सामने के चित्र में तानसेन बैठा सितार बजा रहा है और गा रहा है, और अकबर ध्यान लगा कर सुन रहा है; यह उस समय के बड़े पुराने चित्र की नकल है। यह चित्र जब बना था तो अकबर इतना बुड्ढा न था। जैसा कि नवरहों के साथ चित्र खींचते समय था।

१८-अकबर बहुत भोजन न करता था। उस ने मद



श्रकबर के श्रामे तानलेन गा रहा है।

कभी पिया हो तो पिया हो पर अफ़ीम न खाता था। अबुलफ़ज़ल ने एक किताब लिखी है जिस में अकबर का सारा हाल लिखा है, क्या करता था, कैसे रहता था, और कैसे हुकूमत करना था। अबुलफ़ज़ल लिखता है, "बादशाह दिन रात में एक बार खाते हैं, थोड़ी भूख रहने पर खाने से हाथ खींच लेते हैं। शोरे से ठएडा किया हुआ गङ्गा-जल पीते हैं।" रात को छः घण्टे सोता, दिन भर काम किया करता और रात को चिद्वानों की एक सभा करता था। वह सब की सुनता और फ़िर अपना कर्त्वय निश्चय करता था।

### ३०-रिसक जहांगीर।

१—अकवर के बेटे सलीम ने सिंहासन पर बैठ कर जहाँगीर (संसार का छेनेवाला) की पहवी धारण की। यह चौथा मुग़ल वादशाह था। उसकी माँ राजपूत राजकुमारी थी इस से यह आधा राजपूत था। पहिले तो उस का व्याह एक राजपूत कुमारी जोधवाई के साथ हुआ था पीछे उस ने एक ईरानी महिला नूरजहाँ को अपनी मलका बना लिया। नूरजहाँ की गिनती भारत के शासन करनेवाली बहुत बड़ी महारानियों में है।

२—जहाँगीर भी हिन्दुओं पर ऐसी कृपा करता था जैसी अकबर ने की थी और उस का राज भी अच्छा ही रहा। जब वह त़क्त पर बैठा तो उस ने न्याय की एक जञ्जीर



जहाँगीर।

बनवाई। यह जञ्जीर सोने की थी और यह चालीस हाथ लम्बी थी: इस का एक सिरा महल के एक कमरे में था और दूसरा सिरा खिड्की में होकर बाहर लटकता था। इसमें साठ घंटियाँ बंधी थीं। जिस किसी को किसी ने कोई दुख दिया हो या उस के साध अन्याय किया हो. वह जञ्जेर लींच लेता और घरटी बजा देता तो बादशाद आ जाते थे।

पर हम ने कभी नहीं सुना कि किसी का बादशाह को बुळाने का साहस हुआ हो।

३-अकबर के राज में तुर्किस्तान में गयास बेग नाम एक ईरानी रहता था। उस का बाप एक बढ़े प्रान्त का हाकिम था पर उस का सरवस जाता रहा और उस का बेटा पेसा कङ्गाल हो गया कि उसे अपने और अपनी जवान स्त्री के पेट की रोटियों का भी सहारा न रह गया। पर वह पढ़ लिख सकता था। किसी ने उस से कहा कि हिन्दुष्णान को चले जाओ वहाँ तुम पैसे लोगों को काम मिल जाता हैं। ग़यास ने अपनी स्त्री को एक टट्टू पर चढ़ाया और आप पैदल उस के साथ हिन्दुस्थान की ओर चला। घर से

निकलते ही एक लडकी पैदा हुई। वह ऐसी सुन्दर थी और उस की मुस्कराहट में पेसी चमक थी कि उस के बाप ने उस का नाम मिहर (स्यं) रख दिया।

४-भारत बहुत द्र था। राह में ठएडो बयार चलती थी और दर्रे में बरफ भरी थी। खाने पीने की जो सामग्री थी



योध बाई।

सब चुक गई। टहू गिर कर मर गया और उस की स्त्री इतनी दुवेल हो रही थी कि उस के लिये चलना कठिन हो गया था। ग्यास से कैसे हो सकता था कि अपनी स्त्री और बचा दोनों को अपनी पीठ पर लाद छे। इस से उस ने मिहर को एक काड़ी में छिपा दिया। वह यह समका था कि कोई बटोही उसे उठा छेगा। पर दोनों बहुत दूर न गये थे कि माँ ने जान लिया कि बचा छोड़ दिया गया। उस ने वहीं से ग़यास को भेजकर लड़की मंगा ली।

५-गयास काड़ी के पास पहुचा तो देखता क्या है कि एक बड़ा काला साँप फन फैलाये मुंह बाये लड़की को निगलना ही चाहता है। ग़यास ने साँप को मार डाला, है श्वर को धन्यवाद दिया कि भले अवसर पर बच्चे को बचाने के लिये मुक्ते भेज दिया और बच्चे को उठाकर माँ के पास ले गया। उसी समय ऊँटों पर सवार कुछ लोग उधर से आ निकले। उन्हों ने ग़यास को खाने को दिया और उसे स्त्री बच्चे समेत हिन्दुस्थान पहुँचा दिया।

६—दिल्ली पहुँचने पर इंरानी को चटपट नौकरी मिल गई।
वह बुद्धिमान मनुष्य था। वह जल्दी जल्दी बढ़ता गया।
अन्त में अकबर ने उसे अपने दरवार में एक बड़ा सरदार
बना दिया और उसे एतमादुद्दीला (राज का विश्वास पात्र) की
पदवी ही। मिहर बढ़ते बढते दिल्ली की सारी लियों में सुन्दर
और मोहनी हो गई।

9—उस समय द्रवार में एक वड़ा वीर द्रानी जवान था। उसका नाम होर अफ़गन था क्योंकि उस ने एक होर को तलवार के एक हाथ से मार था। उस ने मिहर के साथ व्याह की इच्छा जनाई। मिहर मान गई और उस के बाप ने आज्ञा दे दी। कुछ दिन पीछे अकवर के वड़े वेटे सलीम ने भी उसे देख लिया और उस के वाप से कहला भेजा कि मिहर मुक्त को व्याह दो। उस का वाप वोला कि मैं होर अफ़गन को वचन दे चुका हूँ, तुम बादशाह के वेटे हो तो क्या में अपनी बात न पलटूँगा। मिहर का व्याह होर अफ़गन के साथ हो गया और वह बङ्गाल में चली गई।

८—सिंहासन पर बैठते ही सलीम को कोई रोक टोक न रही। उस ने आदमी भेज कर दोर अफ़गन को मरवा हाला और उस की स्त्री को दिल्ली पकड़ मंगाया। मिहर के साथ उस की छोटी लड़की भी थी। जहाँगीर ने मिहर का नाम नूरमहल रख दिया और उस से कहा कि तुम मेरी मलका बन जाओ।

६—स्वामी के मारे जाने पर नूरजहाँ बहुत दुखी थी। बादशाह ने उस के पित को मरवा हाला था इस से वह बादशाह से बहुत रुष्ट थी। उस ने बहुत दिनों तक जहाँगीर से बात तक न की और न उस की ओर ताका। जब छः बरस बीत गये तो उस ने भी समक्ष लिया कि बहुत दिन सोच किया और जहाँगीर के साथ व्याह करने पर राजी हो गई।

१०—जहाँगीर बहुत प्रसन्न हुआ और उस का नाम बदल कर नूरजहाँ "संसार की ज्योति" रख दिया। दोनों का बड़ी धूमधाम से व्याह हो गया और उसी समय से नूरजहाँ बादशाही करने लगी। जहाँगीर ने उस को पूरा अधिकार दे दिया। वह जानता था कि नूरजहाँ मुक्त से अच्छा शासन करेगी। जहाँगीर को खाने को अच्छे भोजन पीने को अच्छे मद की चिन्ता रह गई। वही सब हुकुम देती थी। उस ने अपने वाप और माई को दरबार में बड़े पद दिये। देखों कि छोटी लड़की जो काड़ी में छिपा दी गई थी पीछे से एक बड़ी बुद्धिमती मलका हो गई।

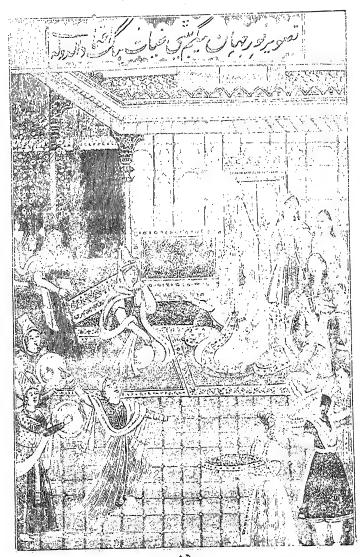

नूरजहां वेगम।

११—सामने के पृष्ठ पर उसी समय के बने हुए एक विश्व को नक़ल है। नूरजहाँ अपने कमरे में बैठी है उस के सिर पर मुकुट और चेहरे पर बुरक़ा है। पीछे एक लीएडी मोर्छल कर रही है। एक स्त्री उस से मिलने आई है वह उस के आगे बैठी है। सामने एक रएडी नाच गा रही है और रएडी के पीछे उस के मीरासीन डफ़ और बासूरी बजा रहे हैं। कुछ लीएडयाँ थालियों में मिठाई ला रहो हैं।

चित्र के ऊपर फ़रासी अक्षरों में "तस्बीर नूरजहां बेगम बेटो ग़यास बेग एतमा दुदोंला" लिखा है।

१२ - नूरजहाँ बड़ी चतुर थी और उस के लिये कोई भी काम कितन न था। उस ने फ़ारली के सारे काव्य पढ़ डाले थे और आप बहुत अच्छी किता करती थी। वह हाथी पर चढ़ कर लड़ाई में सेना की कमान भी कर सकती थी और उस ने कई बार अपने पित के साथ शिकार में अपने हाथ से शेर मारे।

१३—यह प्रसिद्ध है कि उस ने सब से पहिले गुलाब का अतर निकाला। उस के हम्मान में गुलाब के फूल भरे रहते थे। एक दिन उस ने देखा कि गुलाबों में से कुछ तेल सा निकल कर पानी के ऊपर तैर रहा है। यह अतर है जिस के बराबर हिन्दुस्थान में कोई सुगन्ध नहीं।

१४—जहाँगीर के दरबार का बहुत सा व्यौरा हम लोग जानते हैं। वह जो कुछ करता था और जैसे रहता था सब



जहाँगीर श्रोर सर टमास रो।

लिखा हुआ है। इङ्गिलिस्तान के बादशाह ने जिस का नाम प्रथम जेम्स था जहाँगीर के पास सर टमास रो नाम का एक अङ्गरेज़ी सरदार को इस अभिप्राय से मेजा था कि अङ्गरेज़ी व्यापारियों को हिन्दुस्थान में व्यापार करने की बादशाह से आज्ञा मिल जाय। उस ने अपनी भारत-यात्रा पर एक किताब लिखी है।

१५—वह दिल्ली में तीन बरस रहा और कई बार वादशाह के सलाम को दरबार में गया। दूसरे पृष्ठ पर एक चित्र की नकल है जो उसी समय में बनाया गया था। जहाँगीर के सिंहासन के आगे सर टमास रो हिन्दुस्थानी कपड़े पहने पगड़ी बांधे सलाम कर रहा है। नित साँक को बड़ा भारी भोज होता था। सर टमास रो लिखता है कि वादशाह बहुत सी शराब पो जाता था।

१६—जब उस ने बादशाह से व्यापार की आज्ञा मांगी तो उस से कहा गया कि मलका शासन करती है उस के पास जाओ। यह आज्ञा नूरजहाँ से मिली और तब वह इङ्गलिस्तान को लीट गया।

# ३१—शाहजहाँ।

ताजमहल का रोज़ा।

१—मुग़ल बादशाहों में सब से बढ़कर राजसी ठाठवाला पांचवां वादशाह था। उस का नाम था शाहजहाँ "संसार का बादशाह"। उस ने बड़े शहर बसाये और भारत में



शाहजहाँ ।

सब से सुन्दर महल मकबरे और मसजिदें बनवाईं।

२—सिंहासन पर बैठते ही उस ने अपने सब भाइयों और उन की अनाश सन्तान को बड़ी निद्धराई से मरवा डाला जिस में कोई राज का दावादार न रह जाय। पहिले तो उस ने ऐसी निद्रराई की पर पीछे अपने राज्य का

प्रवल्ख बहुत अच्छा किया और जहाँगोर से बहुत बढ़कर

निकला। वह न जहाँगीर ऐसा आलसी न उतना शराबी था।

३-शाहजहाँ का व्याह मुमताज महळ नाम की एक ईरानो महिला के साथ हुआ था यह नूरजहाँ की भतीजी थी। सुमताज महल अपने पति से बडा प्रेम रखती थी। चौदह बरस के सुहाग के पीछे वह बहुत बीमार हो गई। जब उसकी मृत्यु का समय



मुमताज़ महल ।

आया तो अपने पति से बोली कि तुम और व्याह न करना

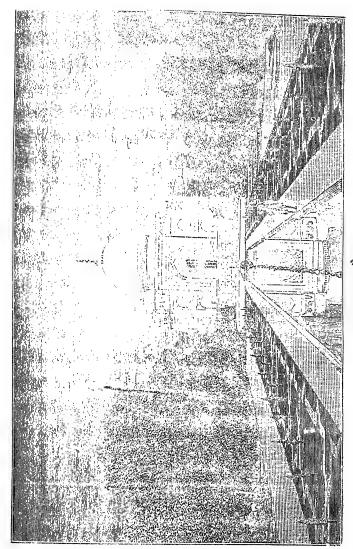

ताजबीबी का रौज़ा।

भीर मेरी समाधि ऐसी बनवाना कि जिस में संसार में मेरा नाम रहे।

8—शाहजहाँ रो रहा था पर उसने यह दोनों बात खीकार की और अपने खचन पर अटल रहा। उसने दूसरा व्याह न किया और मुमताज़ महल की क़बर पर ताजमहल बनवाया जो संसार की सारी छित्रयों से बहुमूल्य और सुन्दर हैं। यह आगरे में यमुना जी के किनारे बना है और देखने में ऐसा जान पड़ता है कि मानो आज ही बन कर तैयार हुआ है। इसके बनवाने में तीस बरस लगे थे और लगभग तीस लाख रुपया ख़ब हुआ था।

५—शाहजहाँ ने एक बड़ी मसजिद दिल्ली में बनवाई जिस को जामा मसजिद कहते हैं। एक मसजिद आगरे में भी बनवाई जो मोती मसजिद के नाम से प्रसिद्ध है। संसार में कोई पूजा-गृह इसकी सुन्दरता को नहीं पहुँचता।

६--शाहजहाँ का अन्तिम समय बड़े दुख से बीता। उस के एक बेटे औरङ्गज़ेब ने राज छीन लिया और अपने बूढ़े पिता को उस के मरने तक क़ैद रखा।

# ३२—ऋौरङ्गजेब।

मुग़लों की शक्ति का अन्त।

१—छटां मुग़ल सम्राट् औरङ्गज़ेब था। औरङ्गज़ेब शब्द का अथ है 'सिंहासन की शोभा देनेवाला।" वह अन्तिम मुग़ल सम्राट् था जिस को वास्तव में कुल शक्ति थी। वह बड़ा प्रवल प्रतापी राजा था और उस ने अकवर की भाँति पचास बरस राज किया। पर अकवर में और उस में बड़ा भेद था। उस की माँ राजपूत राजकुमारी न थी। बरन मुमताज महल थी जिस का हाल हम तुम को अभी बता चुके। वह कहर मुसलमान थी और कदाचित् यही कारण है जिस से औरङ्गज़ेब अपने बाप और दादा की भाँति हिन्दुओं पर दया न करता था। उस ने हिन्दुओं और राजपूत राजाओं के साथ पैसा कड़ा बर्ताव किया कि वह उस से बिगड़ गये और बहुत से हिन्दू राजा स्वतन्त्र वन बैठे।

र—तुम यह पढ़ चुके कि अकबर हिन्दुओं के साथ बड़ी प्रीति करता था। वह बहुत ही अच्छा और बड़ा द्यालु राजा था और राजपूत और और हिन्दू जातियाँ उस के राज में बहुत प्रसन्न थीं। अकबर के राज में औरों को बिना दुख दिये जिस का जो जी चाहता था कर सकता था। अकबर ने कभी इस बात का उद्योग न किया कि छोग अपने बाप दादों का धर्म छोड़ कर मुसलमान हो जायँ। अकबर के बेटे जहाँगीर और उस के पोते शाहजहाँ ने भी हिन्दुओं के साथ ऐसा ही बर्ताव किया।

३—पर औरङ्गज़ेब जुसलसालों ही का विश्वास करता था। उस ने अपनो नौकरी से बहुत से हिन्दू छुड़ा दिये। उस ने हिन्दुओं पर एक कर लगा दिया जो मुसलमान धर्म के अनुसार काफिरों पर छगाना उचित है पर जिसे औरङ्गज़ब के परदादा अकबर ने बुद्धिमानी से उठा दिया था। उस ने काशी तीर्थ का प्रसिद्ध मन्दिर खुदवा डाला और उस की जगह पर एक मसजिद बनवा दी। इन बातों से हिन्दू बहुत चिढ़ गये। राजपूत राजाओं ने औरङ्गज़ेव का साथ



ग्रोरङ्गज़ेव की वृद्धावस्था।

न दिया और एक एक करके अलग हो गये।

४—और वातों में औरङ्गज़ेब बड़ा न्याय-कारी शासक था। उसे न मद पीने की छत थी और न बह व्यर्थ मनबह्ळावों में अपना समय गंवाता था। वह वही काम करना चाहता था जिसे वह उचित समक्षता था और अपने राज का

प्रवन्ध अच्छा करता था; अपने निज के कामों में उस ने एक पैसा भी न लगाया और पहिले कुछ दिनों तक उस ने गुलाम वंश के बादशाह नसीरुद्दोन की भाँति टोपियाँ सीकर और कुरान नकल करके अपनी रोटी कमाई। वह बड़ा विद्वान था। वह और धर्मवालों पर निदुराई न करता तो उसे भी लोग अकवर की भाँति वहुत मानते और उस का राज छिन्नभिन्न न होता। यह चित्र औरङ्गज़ेव के बुढ़ापे का है। उसकी दाढ़ी सफेद हो गई थी और नव्वे बरस की उमर में उस की कमर फुक गई थी और वह लाठी के सहारे चलता।

५—औरङ्गज़ेब के पिता शाहजहाँ ने उसे एक बड़ी सेना दां थीं और इसी सेना से उस ने विन्ध्याचल के दक्षिण बहुत से पठान राज परास्त कर दिये थे।

६—पर दक्षिण देश के पश्चिम का पहाड़ी देश जिस को अब वम्बई कहते हैं उसके हाथ न आया। उस समय में इस देश में सड़कों न थीं और पहाड़ पहाड़ियों के ऊपर घने वन लगे थे। हर पहाड़ी के ऊपर एक गढ़ी रहती थी जिस में एक राजा सामन्त रहता था और वही आस पास के गावों का शासन करता था।

9—इस पहाड़ी देश के रहनेवाले महरठे थे। यह डील के छोटे पर बहुत ही चञ्चल, बड़े वीर परिश्रमी थे और छोटे छोटे घोड़ों पर सवार रहते थे। यह घोड़े भी बड़े परिश्रमी थे और बड़ी बड़ी दूर का घावा मारने पर भी नहीं थकते थे। दक्षिण के मुसलमान बादशाहों की सेना में बहुत से महरठे सिपाही रहते थे। मुसलमानों की दक्षिण में पांच बादशाहतें दो सौ बरस पहिले खापित हो चुकी थीं। और दक्षिण और हिन्दुखान दोनों पर मुसलमानों का

अधिकार था। मुग़ल सम्राट् ने इन बादशाहों पर चढ़ाई की जिस से वह दिनों दिन बलहीन होते गये और हिन्दू राजाओं को अवसर मिला कि फिर सिर उठायें और देश में राज करें। जब मुसलमान बादशाहतं नष्ट हो गई तब औरङ्गज़ेब ने जाना कि इन से मेल कर लेते तो अच्छा था क्योंकि ये ही महरठों को दबाये रहते थे और इन्हीं के बलहीन होने से महरठें फिर बली हो गये।

८—महरठे, एक सरदार जिस का नाम शिवाजी था उस को अपना नेता मान कर एक हो गये। अपने शासनकाल के पिछले आधे पचीस वरस तक औरङ्गज़ेव शिवाजी को परास्त करने के लिये दक्षिण में पड़ा रहा। वह नव्वे वरस का होकर अहमदनगर में मर गया, और जैसी उस की इच्छा थी उस की बहुत ही सादी कबर बनाई गई। उस का अन्तिम एत्र जो उस ने अपने एक बेटे को लिखा था अब तक है; उस में लिखा है, "अब मैं बहुत बुड़ा हो गया। मैं संसार में नंगा आया था अब भी नंगा ही जाऊँगा; केवल पापों का बोक सिर पर रहेगा; मेरा जीवन अकारण गया। मैं ने जैसा मुके उचित था अपनी प्रजा का पालन नहीं किया। मैं नहीं जानता ईश्वर मुक्ते क्या दएड देगा। मुक्ते ईश्वर की दया का भरोसा है पर मेरे कर्म बुरे रहे हैं इसी से मैं डरता हूँ। जो हुआ सो हुआ खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। "\*

<sup>🕸</sup> ईश्वर तुम्हारी रच्चा करे।

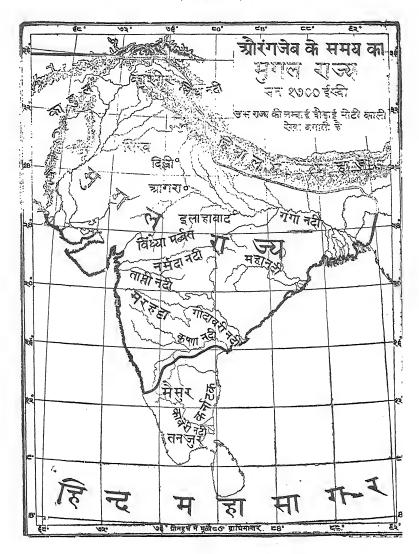

उसके मरने के पीछे महरहे प्रवल होते गये और मुग़लराज का एक एक भाग दवाते गये यहाँ तक कि मुग़ल वंश के नाम मात्र के वादशाहों के पास बहुत थोड़ा ही सा राज रह गया।

६—औरङ्गज़ेव ने भुगलराज को जितना बढ़ाया उतना कभी नथा। पृष्ठ १०६ में जो नक्ष्मा दिया है उस से तुम १५५० ई० में जब अकबर सिंहासन पर वैठा था इस राज का बिस्तार जानोंगे।

१०—पचास बरस में अकबर ने इसे बहुत बढ़ा दिया जैसा कि पृष्ठ ११० के नक़शे से प्रगट होगा जिसमें १६०० ई० में इस का विस्तार दिखाया गया है।

११— पृष्ठ १३५ पर जो नक़्शा दिया गया है उस से सी वरस पीछे १७०० ई० में इस का विस्तार जाना जाता है। और उस समय में एक वादशाह इतने बड़े राज का शासन नहीं कर सकता था चाहे वह कितना ही बली क्यों न हो। और कुंज़ेब के पीछे जो बादशाह हुए वह सब बलहीन थे। उनके शासन में राज की धिज्जियाँ उड़ गई।

# ३३—महरठा राजा शिवाजी।

१—शिवाजी का बाप एक महरटा सरदार था। वह घर बहुत कम रहता था। उस ने अपने बेटे को पूना में एक बुड़े ब्राह्मण के पास छोड़ दिया था जो कहता था कि पढ़ना लिखना इस के किस काम आयेगा और इसे घोड़ा चढ़ना, कुश्ती लड़ना, तीर चलाना, कटार और वरछे का काम सिखाता था। चह ब्राह्मण, राम कृष्ण की कथा सुनाया करता और पुराने बीर हिन्दू राजाओं के गीत गाता था। चह शिवाजी से यह भी कहा करता था कि तुम भी पुराने राजाओं की भाँति बीर हो जिसमें तुमहारा नाम भी संसार में रह जाय।

२—महरठे सरदार कभी कभी पहाड़ियों पर से उतर कर देश में छड़ाई करने जाते थे। शिवाजी भी उन के साथ जाया करता था। अब वह बीस बरस का हो चुका था उस के साथ बहुत से जवान थे जो उसी की भाँति बीर और पराक्रमी थे। अब उस ने जाना कि हम बळी हो गये और एक महरठा सरदार से पुरन्दर का गढ़ छे छिया।

३—इस के पीछे वह गढ़ी पर गढ़ी छेता गया। वह दिन दिन बळी होता जाता था और उस का यश देश में फैळता रहा। हर बरस वह अपनी सेना देश में छे जाता और जो गाँव राह में पड़ते उन्हें लूटता जाता था। लूटपाट करके फिर वह अपने किसी पहाड़ी गढ़ में घुस जाता और वहाँ वह निःशङ्क हो जाता था।

8—उन दिनों दक्षिण में बीजापुर में पठान बादशाह रहता था। उस ने जो सुना कि शिवाजी ने उस के कुछ गाँव लूटे तो उस ने अपने एक सरदार अफ़जल खाँ को शिवाजी को दमन करने के लिये भेजा। ५—शिवाजी जानता था कि मेरे सिपाही न इतने ।

गिनती में हैं और न ऐसे वली हैं जैसे अफ़गान के पटान बीर

हैं और इन के साथ खुले मैदान लड़ाई में कल्याण न होगा।

उसने कहला भेजा कि मैं आपसे डरता हूँ, जो आप मुक्त से
अकेले मिलें तो मैं अधीनता स्वीकार कर लूँ। पटान ने उस की

गत मान ली और एक सीपाही साथ लेकर अपने और रक्षकों
को छोड़ उन से मिलने को गया।

६—शिवाजी ने अपने गढ़ से पठानों को आते देखा तो उस ने अपनी माँ से कहा कि मुक्के आसीस दो कदाचित् में फिर तुम्हारा दर्शन न कर सकूँ। उस ने अपने कपड़ों के नीचे



लोहे का कवच पहिना और पगड़ी के नीचे लोहे की टोपी रख ली। कपड़े की वाँह में एक टेढ़ी कटार थी जिस को बिछुआ कहते हैं और दहिने हाथ में लोहे का तीक्ष्ण पञ्जा छिपा था

जो वाघनख कहलाता है। इस बाघनख में दो छल्ले होते हैं जो हाथ की दो अँगुलियों में पहिन लिये जाते हैं। मुद्दी बांधने पर ऐसा जान पड़ता है मानो लोहे के दो छल्ले पहने हुए हैं क्योंकि छल्ले ही देख पड़ते हैं।

७—जब खाँ शिवाजी के पास आया तो प्रत्येक ने एक दूसरे का विश्वास नहीं किया। उन दोनों के दरिमयान भगड़ा हुआ। पठान शिवाजी से अधिक बलवान और फुरतीला



शिवाजी श्रफज़ल को मार रहा है।

था। शिवाजी अपना हाथ खोला और उस के बदन में अपना बाघनल मोंक दिया और बिछुये से मार डाला। इसी समय शिवाजी के सिपाही जो साड़ियों में छिपे थे मुसलमानों पर टूट पड़े। मुसलमान न जानते थे कि महरठे उनके सिरपर हैं और न लड़ने को तैयार थे, सब भाग खड़े हुए।

८—अब शिवाजी को रोकनेवाला तो कोई था नहीं वह अपने सिपाही लिये देश भर में फिरा। और महरठा सरदारों ने जो सुना कि अफ़ज़ल खाँ मारा गया और उस को सेना भाग गई तो बहुतेरे शिवाजी के साथ हो लिये। शिवाजी ने सारे देश में यह प्रसिद्ध करा दिया कि हम मुसलमानों से हिन्दुओं को बचाने आये हैं। दक्षिण के जुललमान बादशाह उन दिनों औरङ्गज़ेव से लड़ रहे थे और शिवाजी को दबा न सके। अन्त को बीजापुर के बादशाह ने शिवाजी से सन्धि कर ली और पश्चिम का सारा दक्षिण देश उस के अधीन कर दिया।

६—इस समय ओरङ्गज़ेब दिली के सिंहासन पर बंठ चुका था। उस ने जो सुना कि शिवाजी बढ़ता जाता है तो अपने मामा शाइस्ता खाँ को दक्षिण का तायब बना कर और एक बड़ी भारी सेना देकर शिवाजी के दमन को भेज दिया। शाइस्ता खाँ अपनी सेना समेत पूना में आया। शिवाजी जानता था कि ऐसे बली बेरी से खुले खेत में लड़ाई नहीं हो सकती। उस ने साधु के कपड़े पहने पर कपड़ों

के नीचे छोहे का कवच भी छिपा था और बाँह में कटार छिपी थी। वह अपने साथ इसी रूप में बीस वीर छेकर एक बड़ी भारी बरात के साथ पूना में घुस गया।

१०—जब शिवाजी और उसके साथी उस घर के पास पहुंचे जिस में शाइस्ता खाँ ठहरा हुआ था तो अचानक

उसमें घुस गये और शाइस्ता खाँ को मार ही डालते जो वह खिड़की की राह कूदकर न भाग जाता। इसपर भी शिवाजी ने जब वह खिड़की की चौखट पकड़े हुए था उसकी उंगलियाँ काट डालीं। पहरे के सिपाही हल्ला सुन-कर दोंड़े पर महरटे दूसरी खिड़की से कूद कर भट पट



भाग गये और भीड़ में मिल गये। शाइस्ता खाँ पेसा डरा कि वह पूना छोड़ कर भाग गया और शिवाजी किर देश में लूट मार करने लगा।

#### ३४-शिवाजी का दरबार में बुलावा।

१—औरङ्गज़ेब को राज करते अब सातवां बरस लग गया। उसके साथ अब भी कुछ राजपूत राजा थे क्योंकि



शिवाजी।

अभी तक उस ने ऐसी निदुराई न की थी जसी वह पीछे करने लगा था। औरङ्गज़ेब का एक लड़का दक्षिण की सेना का नायक था। उस ने अपने वाप से कहला भेजा कि शिवाजी ने सुरत को लूट लिया और गढ़ पर गढ़ लेता चला जा रहा है। और देश का राजा बनकर अपने नाम का सिका चला रहा है। औरङ्गज़ेब अब तक शिवाजी को तुच्छ समक्षता रहा और उसे पहाड़ी चूहा कहता था पर अब उस ने जाना कि शिवाजी द्वाया न गया तो सारे दक्षिण को अपने अधीन कर लेगा।

२—ऐसा निश्चय करके उस ने जेपुर के राजा जयसिंह को जो एक बहुत बड़ा राजपूत सरदार था शिवाजी को परास्त करने के लिये भेजा। जयसिंह दक्षिण देश को जानता था। उस ने शिवाजी को भगाया और शिवाजी को अपने ही गढ़ में बन्द कर दिया और उस को घेर कर बैठा। जयसिंह ने दूसरा गढ़ भी घेर लिया जिस में शिवाजी की स्त्री और बच्चे भाग कर छिपे थे। जब शिवाजी ने जाना कि में बच नहीं सकता और स्त्री और बच्चे भी सङ्घट में हैं तो उस ने कहला भेजा कि जयसिंह अपना बचन दें कि मेरे साथ भलमंसी का बर्ताव होगा तो में अधीन हो जाऊँ।

३—जयसिंह ने वचन दिया कि शिवाजी का कुछ न बिगड़ेगा। तब शिवाजी अपने गढ़ से निकल आया और सन्धि कर ली गई। शिवाजी ने बारह गढ़ियाँ अपने पास रख लीं, और सब छोड़ दीं और यह प्रतिज्ञा की कि अपने बेटे शम्भूजी के साथ और जुड़ेन की सेवा कहांगा और उसके बैरियों से छड़ूँगा। उधर से जयसिंह ने यह प्रतिज्ञा की कि शिवाजी दरबार में चले तो उस की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी जेसी हिन्दू राजा की होती है और उसे बादशाह की सेना में एक बड़ा पद दिया जायगा और उस का बेटा सम्भूजी पश्चहज़ारी कर दिया जायगा।

४—शिवाजी की सहायता लेकर जयसिंह ने बीजापुर के मुसलमान बादशाह पर चढ़ाई कर दी और उस की परास्त किया। औरङ्गज़ेब ने जब यह समाचार सुना तो ऐसा जान पड़ा कि वह भी प्रसन्न हो गया। उस ने शिवाजी को एक चिही लिखी और उसे दरबार में बुलाया और कहा कि जो जो प्रतिशायें जयसिंह ने की हैं सब पूरी की जायँगी।

५—उन दिनों औरङ्गज़ेव का दरवार आगरे में था। शिवाजी ५०० सवार और १००० पैदल लेकर आगरे को चल खड़ा हुआ। उस के साथ उसका लड़का शम्भूजी भी था जो नवहो वर्ष का बचा था। जयसिंह ने भी अपने बेटे रामसिंह को जो दरवार में था यह लिख भेजा कि हम वचन दे चुके हैं शिवाजी की मान-हानि न होने पाय।

६—पर जब शिवाजी आगरे पहुँचा और बादशाह को ३० हजार रुपयों की नज़र देने गया तब उस का आदर न किया गया। औरङ्गज़ेव यह दिखाना चाहता था कि हम बहुत बढ़े हैं और शिवाजी को तुच्छ समक्रते हैं।

शिवाजी को बादशाही के बड़े बड़े सरदारों में जगह न दी गई। यह छोटे राजाओं के बीच में खड़ा किया गया और उसकी भितष्ठा बहुत छोटे राजा की सी की गई।

७—शिवाजी अपने को किसी राजपूत राजा या मुग़ल सरहार से कम न समकता था। उसकी आँखें कोध से लाल हो गई उसके मुह से बात न निकलती थी, और वह धरती पर गिर पड़ा। जब वह संमला तो उस ने सब से पुकार के कहा कि मुक्ते घोला दिया गया और मैं अपनी ऐसी अप्रतिष्ठा सह नहीं सकता। बादशाह उस को हुकम दिया कि दरबार से चले जाओ और जब तक न बुलावं तब तक न आना। शिवाजी दरबार से ऐसा ही अकड़ता हुआ चला गया मानो यह न बादशाह को कुछ समकता था न दरबार के सरदारों को।

८—बादशाह ने यह चिरत्र देखा पर कुछ न बोला। जो लोग वहाँ खड़े थे सब महरठा राजा की ढिठाई पर अचरज करने लगे और समक्षे कि शिवाजी यहीं मार डाला जायगा। उस समय के एक लेखक ने लिखा है कि औरङ्गज़ेव की सुन्दरी कन्या अन्य बेगमों के साथ बरामदे

सबन के ऊपर ही ठाढ़ा रहन जोग जाहि ताहि खड़ा कियो जाय जारिन के नियरे। जानि गैरमिसिल ग्रुशीले गुसा धरि मन कीन्हीं ना सलाम न बचन बोले सियरे॥ भूषगा।

में बैठी चिक के आड़ से यह चरित्र देख रही थी। इस कोमलचित शाहज़ादी को शिवाजी की वीरता और उस की



ढिटाई पेसो अच्छो लगी कि उस ने अपने बाप से बिनती की कि शिवाजी के प्राण बचा लिये जायें और इसी से शिवाजी से उस समय कोई न बोला। इस स्त्री का नाम ज़ेबुश्विसा था।

६—ज़ेबुिनसा बड़ी सुन्दर और वड़ी चतुर थी और औरङ्गज़ेब उसे बहुत मानता था। उस ने

फ़ारसी भाषा में एक कविता लिखी है जो अब भी पढ़ी जातो है। उसे अपने बूढ़े बाप के साथ रहने और सेवा करने में बड़ा सुख मिलता था। इस से उस ने अपना व्याह नहीं किया। जब शिवाजी और उस का बेटा होनों मर गये तब उसो ने उस के पोते साहू को पाला था। साहू औरङ्गज़ेब के पास पकड़ कर लाया गया था।

## ३५-शिवाजी।

औरङ्गज़ेब के हाथों से उसका छुटकारा।

१— ज्येाँही शिवाजी उस घर में घुसा जो उसके रहने के लिये दिया गया था उस पर कड़ा पहरा बैठा दिया गया।

उसके नौकर आ जा सकते थे पर न वह और न उस का बेटा घर से निकल सकता था। हो दिन पीछे रामसिंह उस के पास आया और उस से कहने लगा, 'आप बड़े सडूट में पड़ गये हैं; आप सावधान रहिये, मैं भर सक आप की सहायता करूँ गा क्योंकि मेरे पिता आप को वचन दे चुके हैं कि आप की कोई हानि न होने पायेगी।' शिवाजी ने अब जाना कि अपने को मुग़ल बाइशाह के बस में करके मैं ने बड़ी भूछ की। उस ने समक्र लिया कि जो मैं निकल न सका तो मेरी यहीं जान जायगी। लड़ाई होने पर उस के पास इतने सिपाही कहाँ थे जो बादशाही सेना से छड़ सकते। अब वह यही विचारने लगा कि किसी उपाय से इस सङ्कट से निकलना चाहिये। उस ने वादशाह को लिख भेजा, कि "हिन्दुस्तान की आबोहवा महरठों का खास्थ्य विगाड रही है इस से आज्ञा हो तो अपनी सेना अपने देश को भेज हैं।

२—बादशाह ने तुरन्त आज्ञा दे दी। उस ने अपने मन में सोचा कि यह महरटा बड़ा उल्लू है जो अपना सिपाही मेज रहा है। अब इस का कोई बचानेवाला न रह जायगा और में जो चाहूँगा सो करूँगा। और उन के जाने पर शिवाजी और उस के वेटे पर शाही पहरा ढीला कर दिया गया।

३ - शिवाजी तव रोगी बन गया। वह कराहता था

और हाथ हाय करता था मानो उसे बड़ी पीड़ा हो रही है और वह पलङ्ग पर पड़ गया। दो तीन दिन पीछे शिवाजी बोला में अब अच्छा हूँ पर पलङ्ग पर से उठ नहीं सकता। उस ने कई बड़े बड़े टोकरों में मिटाईयाँ मरी और मक्खी से बचाने के लिये उन्हें कपड़े से ढाँक दिया। शिवाजी के नौकर नित्य दो तीन टोकरे बाहर ले जाते थे और कहते थे कि राजा की आज्ञा से उनके अच्छे होने पर कङ्गालों को बांटने के लिये मिटाइयाँ आ रही हैं।

४—पहरेवालों ने नित्य मिटाईयों के टोकर देख कर वे रोक-टोक उन को जाने दिया। शिवाजी डीलडील में छोटे और दुबला पतला आदमी था। वह एक दिन एक टोकरे में बैठ गया और अपने बेटे शम्भूजी को दूसरे टोकरे में बैठा दिया। नौकर दोनों टोकरों को बाहर ले गये और पहरेवालों ने भी उन्हें मिठाई से भरे समक्ष कर जाने दिया।

५—शिवाजी का एक भक्त नौकर उसी की भाँति छोटा दुबला पतला था। वह उसी पलङ्ग पर लेट गया जिस पर शिवाजी पड़ा था। उसका नाम हीराजी था उसने एक मलमल की चादर ओढ़ ली और ऐसा जान पड़ा कि वह सो रहा है। उस ने शिवाजा की सोने की अंगूठी पहन ली थी और उस हाथ को बाहर निकाल दिया था जिसमें देखनेवाले जानें कि शिवाजी सो रहा हैं।

६-शिवाजी और उसका बेटा टोकरों में बहुत दूर

पहुचा दिये गये। वह आगरा नगर के बाहर एक वन में पहुंचे जहाँ रामसिंह ने उन के लिये घोड़े खड़े कर दिये थे। दोनों वाप बेटे रातों रात चलकर एक दूर के शहर में पहुंचे। यहाँ शिवाजी ने अपनी दाढ़ी मोंछ मुड़ा डाली और अपने और अपने बेटे के चेहरों पर राख मल कर होनों संन्यासी बन गये। जो सेवक उसके साथ थे उन्हों ने भी वैसा ही किया। उन के पास हीरा मोती और अशर्फियां छड़ियों में भरीं थीं। एक बड़ा हीरा और एक माणिक्य जिन का दाम एक एक लाख रुपया था मोम में लपेट कर शिवाजी अपनी छड़ी में लिये हुए था। एक जगह उसे फ़ीजदार ने पकड़ लिया। शिवाजी ने उसे हीरा और माणिक्य घूस देकर उस से छुटकारा पाया।

9—दूसरे दिन पहरेवालों के पास एक दूत ने आकर कहा कि में ने शिवाजी को वन में देखा है। एक पहरेवाला घर के भीतर चला गया और तुरन्त आकर वोला कि तुम कूठ वोलते हो शिवाजी सो रहे हैं। हो तीन घण्टे पीछे एक दूत और आया और बोला कि में ने शिवाजी को सड़क पर घोड़े पर सवार जाते देखा है। दूसरा पहरेदार भीतर गया और बड़े ध्यान से देख कर लौट आया और अपने खफ़सर से वोला कि में ने शिवाजी का हाथ और उस की अंगूठी बड़े ध्यान से देखी है। हीराजी ने अब समक्ष लिया कि जाग ज्ञाना चाहिये, खामी तो बच कर निकल गये। उस ने अपने

कपड़े पहन लिये और पहरेदार से बोला कि मेरे स्वामी का जी अच्छा नहीं है में उनके लिये वाज़ार से औषधि लाने जाता हूं। वह फिर लीट कर न गया। साँक को तीसरा दूत आया और कहने लगा कि मैं ने शिवाजी को यहाँ से ४० मील पर देखा है। इस पर पहरेवालों का अफ़सर आप भीतर गया कि सोनेवाले को जगा दें। तब उस ने जाना कि शिवाजी निकल गया और उस ने वादशाह से कहला भेजा कि चिड़िया पिंजड़े से उड़ गई।

८—शिवाजी, उस का बेटा और नौकर रातभर कराटे हुए आगे चलते और दिन को सोते थे। अब बनारस पहुँचे तो गङ्गा में नहाने गये। यहाँ उन को कुल-गुरु मिला जो पूना से इतनी दूर की यात्रा करके गङ्गा नहाने आया था। शम्भूजी लड़का था और बहुत थक गया था वह सबका साथ न दे सकता था; इसलिये कुल गुरु को सोंप दिया गया। वह एक गाँव से दूसरे गाँव और एक नगर से दूसरे नगर को चले गये। नित्य अपने कपड़े बदलते थे और वन में छिप रहते थे। उन्हों ने बड़ा फैर खाया और नव महीने में किर अपने देश में पहुँचे। जब शिवाजी चले थे तो राजसी कपड़े पहने हुए हाथी पर सवार थे और सेकड़ों महरटा सवार उन के आगे पीछे थे। अब लोटे तो उन के शरीर पर वस्त्र न था और राख मली हुई थी। यहाँ वह अपनी माता के बरणों पर गिर पड़े पर उस ने उस को तभी पहचाना जब

वह बोले। तब उन को छाती से लगा लिया। कुछ दिन पीछे शम्भूजी भी कुल-गुरु के साथ आ गया। शिवाजी उस को चार लाख रुपयों की भेंट दी।

६—थोड़े दिन पीछे शिवाजी ने महरठा देश की राजा की पदवी धारण की और उस का राज्यामिषेक हुआ। और ज़ज़े ब जीता ही था जब वह ५२ बरस की उमर में मर गया। और ज़ज़ेब उस को कई बरस पिहले घृणा से पहाड़ी चूहा कहा करता था। अब और ज़ज़ेब ने कहा कि "शिवाजी लड़ाई के गुणों में पक्का और वीर योद्धा था, मैं अपनी सारी शक्ति से उसे अधीन नहीं कर सका।" शिवाजी ने जो गुण सिखाये थे उन्हें महरठा सरदार कभी न भूले। हर साल वह अपनी सेना लूट मार करने ले जाते और कई राजाओं से इन लोगों ने चौथ ली जिसका अर्थ मालगुज़ारी का चौथा भाग है। अन्त को उन्हों ने दिली ले ली और बहुत दिनों तक उन के एक सरदार सिधया ने मुग़ल बाहशाह को बन्द रख कर उस के नाम से बादशाही की।

१० — अन्त में महरटा सरदारों ने दक्षिण और हिन्दुस्थान के दक्षिण-पश्चिम में पांच राज्य स्थापित किये। इनमें से तीन अब भी हैं; होलकर जिसकी राजधानी इन्दौर हैं, सेंधिया जो ग्वालियर में और गायकवाड़ जो गुजरात में शासन करता है। पूना और वरार के दो राज्य नष्ट हो गये।

# ३६— अङ्गरेजी राज से पहले भारत की दशा।

लूट-मार।

१—औरङ्गज़ेब के मरने के सी बरस पीछे तक वड़ी मयङ्कर लड़ाइयाँ होती रहीं। कोई ऐसा अच्छा बली राजा या वादशाह न था जो भारत के बहुत से हिस्सों में शान्ति



नादिरशाह।

रखता। बहुत से हिन्दू राजा और मुसलमान नवाव थे और सब एक दूसरे से लड़ा करने थे।

२—भारत के उत्तर में निर्द्यी अफ़गान और ईरानी सरदार हिन्दु-खान के मैदानों पर धावा मारते थे, लोगों के प्राण लेते गाँव और नगर जलाते और माल असवाब हो हो कर ले जाते थे।

३—इन में सब से भयङ्कर और सब से निदुर एक ईरानी था जिसका नाम नादिरशाह था

वह ईरान का बादशाह था। औरङ्गज़ेब के मरने के ३० वर्ष पीछे एक बड़ी सेना छेकर भारत में उतर आया। वह बड़े डील डौल का मनुष्य था। उस के चेहरे का रङ्ग काला, उस की मूँछ घनीं, बोली में बादल की सी गरज और उस की आँख विजुळी की नाई चमकती थीं। उस की कमर में कटार कसी रहती थी और वह हाथ में तलवार लिये रहता था। वह और उस के सिपाही दिन भर दिली में मार काट मचाते रहे। वह शाहजहाँ का तज़्त ताजस और पुराने मुग़ल बादशाहों के मुक्ट और रतन सब ईरान को उठा ले गया।

४—दक्षिण और मध्य भारत में जुसलगान बादशाह हिन्दू राजाओं और सरदारों से छड़ते रहे। लाखों आदमी मारे गये और बहुत सा देश उजाड़ कर दिया गया। सरदारों के दल के दल देश में फिरते थे, अपने घोड़ों के लिये किसानों की खड़ी खेतियाँ काट डालते थे और प्रजा को लूटते मारते थे। इस समय में लोग हर गाँव के आस पास इड़ कोट बनाते थे और चारों ओर कांटों की बाड़ लगाते थे जिसमें छुटेरे न घुस आयें।

५—किसान हल जोतने जाते थे तो अपनी तलचार साध ले जाते थे। जग़ह जगह ऊँचे मचानों पर रखवारे बैटाये जाते थे जो चारो ओर देखते रहें कि कहीं डाकू तो नहीं आ रहे हैं। हर गांव में एक धौंसा रहता था जिसकी धमक आध कोस तक सुनाई देती थी। जहां डाकू आते दिखाई दिये धोंसा पर चोट पड़ी, और उसे सुनते ही लोग खेतों से भाग कर कोट के भीतर चले जाते थे।

६—राह चलते लुटते थे। बिना सिपाही साथ लिये कोई राह न चलता था। बहुत से इलाके उजाड़ पड़े थे, जो कुछ सड़कें पहले से बनी थों उनकी देख भाल न होती थी और यह



मचान ।

इिक्षण-भारत में मैस्र के मुसलमान बादशाह अपने
 निर्दयी सवारों को पूर्व, दक्षिण और पश्चिम लिये फिरते थे।

प्रजा को मारते काटते, उनके गाँव जलाते, और उन का माल इटा ले जाते थे। यह जान पड़ता था कि भारत उजाड़ हो जायगा और इसके प्रान्तों में कोई जीता न बचेगा।

# ३७-पानीपत की लड़ाई।

अफ़ग़ानों से छड़ने के लिये महरठों को तयारी।

- १—पानीपत का बड़ा मैदान दिल्ली से लगभग पचास मील उत्तर की ओर है। यह बड़ी पुरानी सुप्रसिद्ध रणभूमि है।
- २—यहाँ हम उत्पर लिख चुके हैं कि काबुल के बादशाह बीर बाबर ने तेरह हज़ार तुकीं सेना लेकर दिल्ली के पठान सम्राट् की भारी सेना को घूल की भाँति बहार डाला था और सन् १५२६ ई० में मुग़ल राज्य खापित कर दिया।
- ३—इस स्थान पर मुग़ल राज्य के तुर्की संरक्षक वैराम ने अकवर के साथ जो उस समय तेरह ही वरस का था हिन्दू सेनापित हेमू के उत्पर विजय पाई और अपने छोटे खामी अकवर को दिल्लो के सिंहासन पर वैडा दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई पहली लड़ाई से तीस वरस पीछे १५५६ ई० में हुई थी।
- ४—और इसी बड़ी रणभूमि पर काबुल के एक दूसरे बादशाह ने लगभग दी सी वर्ष पीछे हिन्दुओं की एक बड़ी

सेना को मार भगाया और महरठों के बल का जो मुग़लों के पीछे भारत के राजा हो जाते सत्यानाश कर डाला। यह तीसरी लड़ाई सन् १७६१ ई० में हुई थी।

्यारङ्गज़ेव के मरने के पीछे महरठों का बल बढ़ता गया। शिवाजी के पीछे जो राजा हुए वह उस के बरावर वीर और पराक्रमी न थे। कुछ काल के पीछे उस के बड़े मन्त्रियों ने जो ब्राह्मण थे अपने हाथ में राजा का सारा अधिकार ले लिया और आप राजा बन बैठे। इन मन्त्रियों ने पेशवा अर्थात् नेता की पदवी ली। जब एक पेशवा मर जाता तो उसका लड़का उस पद को पाता था।

६—पेशवा लोग पूना में राज करते थे। इन के सिवा चार और महरठे सेनापित थे, जो कुछ दिनों पीछे राजा हो गये और जिन्हों ने राज्य स्थापित कियं। वह सेंधिया, होलकर, गायकवाड़ और मोंसला के नाम से प्रसिद्ध हुए।

9—और जुज़ेब के मरने के बीस बरस पीछे दूसरे पेशवा बाज़ीराव ने देखा कि मुग़ल बादशाही बहुत ही बलहीन हो गई है और उस ने समफ लिया कि जैसे हज़ार बरस पहले बिकमादित्य ने शकों को निकाल दिया था वैसे ही अब महरठे मुसलमान बादशाही को नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। वह कहता था "मुसलमान बादशाहत पुराने पेड़ के सूखे तने सी है। इस की जड़ में कुल्हाड़ी मारो डालियाँ काटने का काम नहीं। डालियाँ आप से आप गिर पड़ेंगी।" उस का

मतलब यह था कि महरठे दिली को अपने अधिकार मैं कर ल और बादशाह को मार डालें तो सुबे आप से आप उन के हाथ में आ जायंगे और उस की यह उचित जान पड़ा कि मालवा प्रान्त अपने अधिकार में कर लिया जाय जो महरठा देश और दिली के बीच में था। इस प्रान्त के उत्तर का खर्राड सिधया ने ले लिया और उसने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाई। दक्षिण का खर्राड होलकर के पास रहा और उस की राजधानी इन्दौर हुई।

८—इस के पीछे वाजीराव ने कई बरस तक अपनी सेना को कवायद सिखाने और प्रवल बनाने में बिता दिये। पर वह दिल्लो पर चढ़ाई न कर सका और मर गया। उसका बेटा बालाजीराव उसकी गदी पर बैठा।

६—इधर तो महरठे सरदार उस वादशाहत के छेने की तयारी कर रहे थे और उधर एक और शक्तिमान वादशाह उन के भी आगे वढ़ चला। नादिरशाह के बड़े सेनापितयों में एक अहमदशाह भी था। नादिरशाह के मरने के पीछे अहमदशाह ने काबुल पर अपना अधिकार कर लिया जो इस समय ईरानी वादशाहत के अधीन था और वहीं रहा करता था। वह दुर्रानी वंश का था और अफ़गानिस्तान के दुर्रानी बादशाहों में सब से पहिला वही हुआ। वह नादिरशाह के साथ दिली आया था और उस ने अपनी आँखों देखा था कि मुग़ल बादशाह कैसा शक्तिहीन हो रहा है।

वह हिन्दुस्थान में मारने लूटने और आग लगाने, छः बार आ चुका था। दिली में जो कुछ नादिरशाह से बचा था उसे वह काबुल उठा ले गया पर अपने बेटे को पञ्जाब पर शासन करने को छोड़ गया।

१० — ज्यों ही उस की पीठ फिरी एक नये बड़े पठान सरदार ने मुग़ल बादशाह को मार डाला और दिल्ली का हाकिम बन बैठा। शाहज़ादा शाह आलम अवध को भाग गया और उस प्रान्त के नवाब गुजाउदीला की शरण में रहा।

११—नये पेशवा बालाजीराय ने अब जान लिया कि वह अवसर आ गया है जो पेशवा बाजीराव ताक रहा था। अब सब सामग्री ठीक है। शिवाजी के समय से अब महरठी सेना बहुत बड़ी और प्रबल हो गई थी। पहले यह सेना सवारों और बल्लम बरदारों की एक भीड़ थी जिनके पास लम्बे लम्बे बरछे रहते थे। उन की फोलियों में आठ दिन के खाने को चवेना भरा रहता था और बह पचास मील का घावा मारते थे। उन दिनों महरठे कभी कोई लड़ाई नहीं लड़े। बह भारी हथियार से लदी हुई मुग़ल सेना के आस पास घूमा करते थे, खेत काट ले जाते थे जिस में वैरियों को अन्न न मिले, कुओं और तलावों में बिष डाल देते जिस में मुग़ल सिपाही पानी को तरसें, कोई सिपाही भटक कर निकल आता तो उसे मार डालते, आधी रात को चुपचाप पहुँच जाते और पहरेवालों को मार के हट जाते और जहाँ

तक होता उनको इतना सताते कि वह घवरा कर वहाँ से चले जाते।

१२—अब महरहा सरदारों के पास भारी हथियारों से सजी पलटन तोपें और बन्दूक थीं। उन के पास हाथी थे और जहाँ पर पड़ाव पड़ता उँचे ऊँचे डेरे खड़े कर दिये जाते जिनमें रेशमी कपड़े लगे रहते थे। अब वह धीरे धीरे कूंच करते और स्त्रियाँ भी साथ लिये रहते थे। पेशवा के पास दस हज़ार ज़बरदस्त पैदल सिपाही थे जिन के पास अच्छे से अच्छे हथियार थे और जिनको इब्राहिम नामी एक पठान ने पलटन की क़वायद सिखाई थी। उसने यह गुण फरासीसियों से सीखा था। वह दक्षिण के फ़रासीसी सेनापित की सेना का एक नायक था। इसी से उस ने अपना नाम गारदी या गारद रख लिया था। उसके पास दो सी तोपें भी थीं।

१३—पेशवा ने पहला काम यह किया कि होलकर और सेंधिया के दो बेटों की कमान में एक प्रवल सेना इसलिये भेजी कि पञ्जाब से अफ़ग़ानों को निकाल द। अहमदशाह तुरन्त काबुल से चला आया; महरठी सेना पर टूट पड़ा और उसे काट डाला। सेंधिया का एक लड़का मारा गया और होलकर अपने देश को भाग गया। शाह दिली पहुँचा पर जब उस ने सुना कि महरठों की बड़ी सेना आगे बढ़ी चली आ रही है तो वह गङ्गा पार आ गया और ठहेलखएड की ओर चला; ठहेले मुसलमान थे

और अहमद्शाह चाहता था कि हिन्दुओं से लड़ने के लिये उनको भी मिला लं।

१४—पेशवा ने भी सारे हिन्दू राजाओं से सहायता मांगी। कई राजपूत राजा अपनी सेना लेकर आये।



भरतपुर का चतुर बूढ़ा राजा स्र्य्यमिल भी बीस हजार जाट लिये हुए पहुंच गया; बहुत से पिएडारे भी आ गये जो हिन्दू भी थे और मुसलमान भी थे और जो जहाँ कहीं लूटने का अवसर मिलता वहीं जाने को तैयार थे।

१५ - यह सारी सेना एक ब्राह्मण की कमान में थी।

सूरजमल ।

इसका नाम शिवदासराव था पर इसे सब भाऊ कहते थे क्योंकि यह पेशवा का भाई था। यह जवान था, वीर था, चतुर था, पर बड़ा अभिमानी था और यह समक्षता था, कि मैं संधिया और होठकर से भी बढ़कर युद्धनीति जानता हूँ। संधिया और होठकर दोनों उस से बहुत बड़े थे और कई ठड़ाइयाँ ठड़ चुके थे। भाऊके साथ पेशवा का बेटा बिश्वासराव भी आया था जो सत्रह ही बरस का निरा छड़का था।

१६ - बड़ी सेना दिल्ली पर चढ़ गई। क़िले की रक्षा

करनेवाला तो कोई था नहीं, महरहों ने इस को ले लिया। जब भीतर घुसे तो लूट की चिन्ता हुई पर वहाँ कुछ बचा ही न था क्यों कि अहमद शाह सब उठा ले गया था। एक वस्तु उस ने छोड़ दी थी। यह दरबार के कमरे की छत थी। कदाचित् अहमद ने यह समक्षा हो कि एक दिन मैं भी हिन्दुस्थान का बादशाह हो जाऊँगा इसी से उस ने उसे नहीं लिया था यह छत चाँदी की थी। महरठों ने इस को तोड़ डाला और गला दिया तो उस में से सत्तर लाख रुपये का माल निकला।

१७—दिल्ली की यात्रा में महरहे सरदारों में कई वार कगड़ा बखेड़ा हो गया। होलकर और सूर्य्यमल ने लड़ाई में अपना जन्म बिता दिया। इन्हों ने जब भाऊ की सेना देखा जिस में कवायद सिखाई हुई पैदल, भारी तोप और हाथी, रेशमी हरें और सेनापितयों की स्त्रियाँ और नौकर वाकर थे तो वह बोले, "तुम समक्षते हो कि हम पठानों से जमकर लड़ाई लड़ सकते हैं। न यह महरहां की पुरानी रीति है और न शिवाजी ने कभी पेसी लड़ाई लड़ी थी। हमारी जान में सब से अच्छी बात यह है कि भारी तोपें, हेरे, स्त्रियाँ और नौकर चाकर किसी सुरक्षित गढ़ में छोड़ दिये जायँ जिसमें कदाचित् तुम हार जाओ तो तुम को भी शरण मिले। हलके बोड़े और पैदल साथ ले छो, जो जल्दी से इधर उधर भाग सक और महरहों की पुरानी

रीति से छड़ो। जब तक बरसात न आ जाय देरी को हलकान करते रहो। वह आप से आप देश छोड़कर भाग



मल्हारराव होलकर।

जायंगे। आमने सामने की जमी छड़ाई में हम छोग हार जायंगे क्योंकि पठान हम से डील डौल में बड़े हैं और बल मी उन में अधिक है।"

१८-पर भाऊ ने किसी की न सुनी। इब्राहिम गार्डी ने

कहा "इस रीति से फ़रासीसी नहीं छड़ते। आप मुक्क को मेरे सिखाये हुए पैदछ सिपाहियों और भारी तोपों पर छोड़ दीजिये और में आप को दिखा दूंगा कि अफ़गान ऐसे मारे जाते हैं।" भाऊ ने उत्तर दिया कि "होछकर गड़ेरिया है और सूर्य्यमछ एक छोटा ज़मीन्दार है, राजा नहीं। दोनों बूढ़े और मूर्ष्व हैं, छड़ाई का ढड़ा नहीं जानते और अफ़गानों का सामना करने से डरते हैं।" राजपूत और और सरदार जो पास खड़े थे उस समय तो कुछ न बोछे पर समा हो जाने पर आपस में कहने छगे 'अच्छा हो जो यह ब्राह्मण भाऊ अफ़गानों को मार खा जाय। तब यह ऐसे योद्याओं का कहना मानेगा जो इस से बड़े और बुद्धिमान है।"

१६—इतने में अहमद शाह ने रहेलों के सरदार नजीबुदौंला को भी अपनी ओर कर लिया और वह तीस हजार हिन्दुस्थानी पठानों को लेकर पहुंच गया।

२०— शुजाउद्दीला जो अवध का नवाब था अब तक न शाह से मिला था न भाऊ से। दोनों ने उस से सहायता मांगी। शाह मुसलक्षान था और शुजाउद्दीला भी मुसलक्षान था। भाऊ हिन्दू था पर भाऊ हिन्दुस्थान का रहनेवाला था, वहाँ नवाब का भी घर था और शाह अफ़गान था। नवाब दुबधे में पड़ गया। उस ने यह निश्चय किया कि उधर ही चलना चाहिये जिधर जीत की आशा हो पर वह क्या जानता था कि कौन जीतेगा। वह इसी विचार में था कि शाह ने नजीवहौंला को उस के पास भेज दिया।

२१ - उस समय जो घटना हुई उस का पूरा ब्योरा लिखा हुआ है। यह व्यौरा एक दक्षिणी ब्राह्मण ने लिखा था



जिसका नाम काशी-राव था और जो शजा-उहाँला का नौकर था। वही सब हिसाब किताव लिखता था और उसी ने सब चिह्याँ लिखी थीं जो श्जाउद्दोला की ओर से अहमद शाह और नजीवहोला के पास भेजी गई थीं।

२२—नजीनुहौला ने नवाब को यह सलाह दी कि "आहमद शाह आप ही के जाति के हैं और आप ही के धर्म के हैं, हिन्दुस्थान के रहनेवाले नहीं तो क्या हुआ। जो पठान भगा दिये गये तो भाऊ पेशवा के बेटे विश्वास राव को दिली के सिंहासन पर बैटा देगा और हम तुम दोनों की जान बची तो उसके शासन में रहना पड़ेगा।" नवाब ने उत्तर दिया कि "भाऊ सब कुछ कहे पर वह हमारा कट्टर देरी है

भीर हमारे प्राणों का गाहक है। उसके वादे सब कूटे हैं हम उस की बातों में नहीं आते। उस के बस बळे तो हम तुम दोनों को मार डाळे और एक भी मुसलमान न बचे। पर हम उस को यह नहीं दिखाना चाहते कि हम उस का विश्वास नहीं करते उस की चिट्टियाँ आने दीजिये।"

२३—तब नवाब ने अपनी बेगमों और बच्चों को लखनऊ भेज दिया और आप नजीबुद्दोला के साथ शाह के पास चला गया। शाह ने उस की बड़ी आवभगत की और उस के सेनापित वली खाँ ने नवाब को अपना बेटा बना लिया। नवाब भी समक्षे कि हम अपने भाई बन्दों में आ गये।

२४—जाट राजा सूर्य्यमल ने सुना कि शुजाउद्दीला शाह से मिल गया तो वह बोल उटा, "यहो अन्त का आदि है। अब मैं देख रहा हूँ परिणाम क्या होगा।" अंधेरा होते ही वह अपने सिपाहियों को लेकर अपने देश को लोट गया। भाऊ बोला, "जाने हो, अच्छा हुआ। एक जमीन्दार की सहायता से क्या होता है।

# ३८-पानीपत की लड़ाई।

. भाऊ का फन्दे में फँसना।

१—कातिक का महीना आने वाला था। बरसात बीत खुकी थी। दस दिन का बड़ा त्योहार दशहरा भी आ पहुँचा। सब हिन्दुओं का विश्वास है कि जो काम इस दिन उठायां जाता है वह सिद्ध हो जाता है। भाऊ भी दिली से निकला और पानीपत के बड़े मैदान की ओर चला। मैदान के पास ही पानीपत का नगर भी है। यहीं पर उस ने डेरा डाल दिया। अपने पड़ाव के चारों ओर उस ने एक बड़ी ६० फुट चौड़ी और १२ फुट गहरी खाई खुदवाई। खाई की मट्टी किनारे डाल कर पक मोर्चा बांध दिया जिस के ऊपर उस ने तोपें रखवा दीं। काशीराव कहता है कि उसके पास ५५००० सवार १५००० पैदल सिपाही इब्राहीम गार्डी की कमान में २०० तोपें और अनगनत हवाइयाँ थीं। इनके साथ हज़ारों पिएडारी और लशकरी थे।

२—जब शाह ने सुना कि भाऊ ने दिली से कूच कर दिया तो वह भी रुहेलखर से पश्चिम की ओर चला और यमुना पार कर पानीपत से इस मील पर डेरा डाला। उस ने अपने पड़ाव की चारों ओर लहों और पेड़ों की भीत बनाई जिसे लाम बांधना कहते हैं। उस के साथ नजीवुद्दीला, शुजाउद्दीला और रुहेले सरदारों की जिन में सब से बड़ा रहमत खाँ था सेनायं थीं। सब मिलाकर कुल ८०००० सिपाही थे। जिनमें ४२००० सवार, ३८००० प्यादे और तोपेंथीं; और बहुत से सवार भी थे जो देश में इधर उधर धूमते किरते थे और महरठों के पास रसद न पहुँचने देते थे। शाह का लाल डेरा उस की सेना के आगे पड़ा था जिस के सामने कैसे कसाये घोड़े दिन रात खड़े रहते थे।

दिन भर शाह पड़ाव भर में घूमा करता और देख भाल किया करता और रात भर ५००० अफ़गानी सवार पहरा देते थे। शाह शुजाउद्दौला और और सरदारों से साफ़ कहा करता कि "निश्चिन्त सोओ तुम हमारे मिहमान हो, हम तुम्हारे बचाने का प्रवन्त्र करेंगे।

३—तीन महीने तक खाह और भाऊ की सेनायें आमने सामने पड़ी रहीं। नित थोड़े बहुत सिपाहीं दोनों ओर के छड़ते थे और मारे जाते थे। पठान और रुहेळे सरदार घवरा गये पर शाह उन को रोके रहा। उस ने कहा "अमी समय नहीं है। अभी खुप बैठे रहो मैं जान बूफ कर ऐसा कर रहा हूँ अन्त में हमारी ही जीत होगी, जल्दी में सब बिगड़ जायगा; महरठे दिन दिन निर्वळ होते जाते हैं।"

8—शाह का कहना ठीक था। महरठों की बड़ी सेना को कई अठवारे से खाने को बहुत कम मिला था। अब वह अपने देश दक्षिण में न थी। हिन्दुस्थान में थी। भाऊ को अपने नौकरों चाकरों और लश्करियों को भी खाना देना पड़ता था जो किसी सिपाही से कम न खाते थे। अफ़गानी सवार देश भर में घूमते फिरते थे और महरठों के पास कोई सहायता न पहुँचने देते थे। एक दिन २०० लश्करियों को जो जङ्गल में लकड़ी और घोड़ों के लिये घास लेने गये थे ५००० अफ़गानी सवारों ने काट डाला। एक दिन अफ़गान सिपाही कोई २००० महरठों पर जो दिली से

भाऊ के पास रुपया छा रहे थे और एक एक सिपाही के पास हो दो हज़ार रुपया था टूट पड़े और सब को मार कर रुपया छीन लिया।

५—उधर रुहेलों का देश पूर्व की ओर पास ही धा और रहेले अफ़गानियों के मित्र थे। वह असल में अफ़गानि और तुकों थे, पर हिन्दुस्थान में बसने से हिन्दुस्थानी भाषा बोल सकते थे। जो रुहेले शाह के साथ थे वह अपने और अफ़गानियों के खाने का सामान अपने देश से लाते थे। जब महरहे शिवाजी के साथ और ज़ुज़ेव की कमान में मुग़लों से लड़ते थे तब वह दक्षिण में अपने ही देश में थे! वह अपने लिये खाना सहज ही पा जाते थे और मुग़लों तक रसद न पहुंचने देते थे। वह अब दक्षिण से दूर हिन्दुस्थान में थे।

६—भाऊ ने अब जाना कि मैं बड़े सङ्घट में हूं। उसने
शुजाडहीला को फिर लिखा और उस ने उस को एक बड़ी भेंट
भेजी और शाह से सन्धि करने का उद्योग करने को
कहा। काशीराव ने उसकी पत्री पढ़ कर सुना दी उसमें
लिखा था कि में सब बात मान जाउंगा जो मुक्ते अपने देश
लीट जाने दें। तब शुजाउहीला और काशीराव उस की
पत्री शाह के पास ले गये। शाह ने कहा कि मैं यहाँ
हिन्दुओं से नजीबुदौला और पठानों को बचाने के लिथे
उन के बुलाने से आया हूँ उन से पूछा जाय कि आप क्या

कहते हैं मैं आप के लिये लड़ता हूँ। शुजाउद्दीला और काशीराव तव नजीबुद्दीला के पास गये और उस को पत्री खुनाई। नवाव ने उस से पूछा "आप क्या कहते हैं क्या हम को सक्यि करनी चाहिये।" कहेले सरदार ने कहा "नहीं इस समय देरी दुर्वल और सङ्कृट में हैं; वह सब मान जाय और कसम भी जांजीर नहीं है, वह बांधती नहीं निरी वातें हैं। धाप छोड़ देंगे तो क्या वह अपना वचन रखेगा? क्या आप समकते हैं कि वह जब आपको अपने हाथ में पायेगा तो छोड़ देगा? यह महरटा हमारी वगल का काँटा है, इस को निकाल कर छोड़ना चाहिये।"

9—इस पत्री का कुछ जवाव न भेजा गया। भाऊ ने देखा कि में फन्दे में फस गया और निकाल नहीं सकता। अन्त में उस की सेना के सब सरदार उस के पास आये और उससे बोले कि "हम को दो दिन से कुछ खाना नहीं मिला है और ऐसा ही रहा तो हम लोग सब मर जायंगे, यदि मरना ही है तो हम को लड़ने दीजिये और लड़कर मरने दीजिये।" भाऊ ने भी कहा कि अब लड़ाई के सिवा दूसरा चारा नहीं। जब रात आई अब अनाज जितना बचा था लाबा गया और लोगों को दे दिया गया कि वह अन्तिम बार पेट भर खाकर दूसरे दिन लड़ने जायँ पर अनाज बहुत न था और बहुतेरे खिलाहियों को कुछ न मिला।

८—उसी दिन रात को भाऊ ने ुजार है को फिर लिखा कि मैं फिर भी आशा रखता हूँ कि आप मेरी सहायता करणे। पर यह इबते के लिये तिनके का आसरा था। काशीराव के पास यह पत्र तीन बजे सबेरे पहुँचा इसमें यह लिखा था "अब कटोरा मुँहा मुह भर चुका और एक बुँह भी ज्यादा नहीं आ सकता जो कुछ हो सकता है जटही कीजिये। नहीं तो जवाब दीजिये। अब लिखने या कहने का अवकाश नहीं मिलेगा।"

६—नवाब यह पत्री शाह के पास ले गया। वह जल्दी से उठा और पूछा, क्या समाचार है? नवाब ने कहा समाचार यह है कि काशीराव कहता है कि महरहे हमारे ऊपर चढ़ आये। उसी समय शाह जल्दी से उठ कर घोड़े पर सवार हो मैदान में आया और सेना को तैयार होने का हुक्म दिया। जब मैदान में पहुंचा तो उस ने अपने फ़ारसी हुके के लाने का हुक्म दिया और जब तक काशीराव पत्र सुनाता रहा वह हुका पीता रहा। वह पढ़ भी नहीं चुका था कि तोपों की बाढ़ सुनाई दी और तड़के के फीके उजाले में महरहे सवार दायें बायें आते दिखाई पड़े। शाह ने तब अपना हुका हुकेवाले को दिया और धीरता से कहा, "तुरहारे नौकर का समाचार बहुत ठीक है" और वह सेना की ओर ठीक ठाक करने गया।

### २६-पानीपत की लड़ाई।

#### भाऊ की हार।

१—इस समय शाह की सेना तैयार हो गई। पलटनें अपनी अपनी जगह पर खड़ी थीं। सेनापितयों को कई दिन पहले अपना अपना काम बता दिया गया। पृष्ठ १९४ पर लड़ाई का एक नक़शा दिया हुआ है। १०० बरस से अधिक बीते जब यह नक़शा काशीराव ब्राह्मण ने बनवाया था। काशीराव वहीं था और उस ने सारी घटना देखी थी।

२—नक़रो के पश्चिम अफ़ग़ान-सेना पूर्व की ओर मुंह किये खड़ी है। इसके तीन खर्ड हैं, मध्य भाग, दहिना अङ्ग और बायाँ अङ्ग। एक चौधा खर्ड सब के पीछे है और इस खर्ड का नाम कोतल है।

३—दिहने अङ्ग में पठान सरदार रहमत खाँ की कमान में स्त्रह हज़ार रुहेले और एक बेग की कमान में ईरानी रिसाला था। मध्य भाग में बीस हज़ार अफ़गान पैदल और सवार बली खाँ की कमान में थे जो शाह का प्रधान सेनापित था। बायें अङ्ग में पहिले शुजाउद्दौला की कमान में चार हज़ार पठान पैदल और सवार थे और उसी पांति में नजीबुदौला पन्द्रह हज़ार रुहेले लिये खड़ा था। बाई ओर कुछ दूर एक पठान सरदार पसन्द खाँ की कमान में पाँच हज़ार सवार थे। यह दूसरी कोतल थी।

४—सेना के आगे ८० भारी तोपें, उनके पीछे दो सी ज़म्बूर ऊँटों पर बंधी हुई और सात हज़ार ईरानी पैदळ बन्दूकें लिये हुए थे। नीचे प्रसिद्ध तोष ज़मज़मा का चित्र दिया हुआ है। इस भारी तोष को अहमद्शाह के प्रसिद्ध



ज़मज़मा तोप।

सेनापित और वज़ीर शाह वली खाँ ने १७६१ ई० में बनवाया था। यही तोप पानीपत की लड़ाई में काम लाई गई और आज कल लाहीर के अजायब घर के आगे एक ऊँचे चौतरे पर रखी है।

५—सारी सेना के पीछे शाह के डेरे थे और उसी के साथ कांतल थी। कोंतल में खुने हुए योद्धा २०,००० अफ़गान सरदार कवच पहने हुए थे।

६ - अब नक़रों के पूर्व में महरठों की सेना को देखो।

अफ़गानों की भाँति इसके भी तीन खर्ड हैं मध्य माग, दिहना अङ्ग और बायां अङ्ग । बायां अङ्ग सब से शिक्तमान् था। इसमें १५००० सिपाही अच्छे से अच्छे हथियार बांधे सीखे सिखाये इब्राहीम गाडों की कमान में थे। यह सब फ़रासीसी युद्धनीति सीखे हुए थे। बाई ओर बली कुमक थी और दिहनी ओर १०,००० गुजराती लिये हुए गायकवाड़ था।

७—मध्य भाग में महरठी सेना का सब से प्रधान अंग था। ४०,००० सवार भाऊ और विश्वासराव की कमान में थे। दिश्नी ओर ५००० सवार लिये होलकर और दस हज़ार सवारों के साथ सेंधिया खड़ा था।

८—आगे महरटों ने तोप सजीं। पर पीछे कोतल न रखी। यह उस की बड़ी भूल थी जैसा आगे हम तुम को बतायेंगे।

६—जो नक्त्रा पृष्ठ पर दिया हुआ है उसमें सेनानायकों के वह स्थान दिखाये गये हैं जिन स्थानों पर वह सूर्य उद्य के समय थे जब लड़ाई होने लगी। थोड़ी देर तक दोनों ओर से गोले बरसाये गये उस के पीछे महरठों ने अफ़गानों पर धावा मार दिया और अफ़गान अपने को बचाने में लग गये महरठों का बायाँ अङ्ग सब से पहले अफ़गानों के दिहने अङ्ग से भिड़ गया। इब्राहीम गार्डी ज्यों ही अफ़ग़ानों के पास पहुंचा उस ने गोलन्दाज़ों और बन्दूक् चियों से गोला गोली



बरसाना बन्द करा दिया और सिखाये सिपाहियों को लेकर सङ्गीने चढ़ा चढ़ाकर रहेलों पर टूट पड़ा; रहेला सरदार रहमत खाँ और उस के आधे आदमी मारे गये। बहुत से महरठे भी कटे और उन का सेनापित इब्राहीम गाडीं घायल हो गया।

१०—उधर भाऊ और विश्वासराव ने महरटा सवारों को दीड़ा कर अफ़गानी मध्य भाग पर धावा मारा। नक़रों में जो तीर दिखाये गये हैं उसे हार गये थे। महरठे ज़म्बूरों से लदे हुए ऊटों की कतार चीरते हुए पहुंचे ईरानी बन्दूकचियों को भगा दिया और बली खाँ की कमान में जो रिसाले थे उन पर टूट पड़े। उनको चाहिये था कि पटानों के ऊपर दौड़ते चले जाते पर उन्हों ने यह भूल की कि खड़े हो गये और पटानों के बचने का आसरा देखने लगे। फिर हर हर महादेव कहते हुए वह पागल की भाँति अपने बैरी पर टूटे और बहुतेरों को काट डाला और बहुतेरों को भगा दिया।

११—हज़ारों घोड़ों के दौड़ने से उस रेतीले प्रैदान में इतनी धूर उड़ी कि शुजाउद्दोला ने जो अब तक खुपबाप खड़ा था यह भी न जाना कि मेरी दाहिनी ओर क्या हो रहा है और उस ने अपने नौकर काशीराव को देखने के लिये भेजा। काशीराव लिखता है, "मैंने वली ख़ाँ को घवराया हुआ इधर उधर दौड़ता देखा। वह क्रोध और दुख से

पागल हो रहा था आर अपने भागते हुए सिपाहियों से पुकार पुकार कहता था "भाइयो ! कहाँ भागे जा रहे हो, तुम्हारा देश बहुत दूर है" मुफ को देखते ही वह बोछ उठा "मेरे बेटे शुजाउदोला से कह हो कि मेरी सहायता को आ जाय नहीं तो हम लोग कहीं के न होंगे।" काशीराव यह सन्देसा पाते ही होड़ गया पर शुजाउदोला अपनी जगह से न टला।

१२—पश्चिम की ओर सेंधिया और होलकर जजीबुद्दीला की ओर बढे थे पर उस तक दोनों न पहुँच सके। यह बतुर बृढा योद्धा सबेरे से धीरे धीरे आगे बहु रहा था: पहले उस ने अपने बेलदारों को सौ गज़ आगे भेज दिया कि खाई खोद के छाती भर ऊँची भीत बना दें; जब यह बन गई तो नजीबुद्दीला आगे चला आया और जब उसके सिपाही उस मोरचे के पोछे आ गये तो उस ने बेलदारों को ऐसी ही दूसरी खाई खोदने को आगे बढ़ा दिया। काशीराव उस के पास गया तो वह बोला, "मैं जोखम मैं पड़ूँगा अफ़गानों का देश है वह वहाँ जा सकते हैं में भाग कर कहाँ जाउँगा, मेरा तो घर यहीं है, मैं भूल चूक न करूँ गा।" जब सिंघया और होलकर आगे बढ़ते देख पड़े तब उसने दो हो हज़ार बान एक साथ छोड़वा दिये। उसके सिपाही मोरचों के पीछे खड़े रहे; हवाइयों के छूटने और चिनगारियों की बोछार से महरठों के घोड़े डर गये और न बढ़े।

१३—अब तक महरठे बढ़े चढ़े रहे पर वह छः घण्टे से छड़ रहे थे। छड़ाई से पहले भी वह भूखे थे, थक भी गये थे और भूख प्यास से भी ब्याकुल थे। शाह के पास अब भी हो पलटनें ताज़ी बैठी थीं। इनमें उसकी सेना के चुने हुए वीर थे; डील डौल में बड़े लोहे के कवच पहने और बड़े बड़े तुकीं घोड़ों पर सवार थे। उन्हों ने और उन के घोड़ों ने भी सबेरे पेट भर खाना खाया था।

१४—एक बजे शाह को उठने और विजय पाने का अवस्मर देख पड़ा। उस ने पहले दो हज़ार सवार दौड़ाये और यह आज्ञा दी कि वली खाँ के पास से जो लोग भागे जा रहे हैं उन को रोको और जो लौट कर लड़ने न आये उन्हें मार दो। इस रीति से उन्हों ने आठ हज़ार आदमी फैरे। इस के पीछे उस ने दिहने अङ्ग में रुहेलों की सहायता के लिये चार हज़ार सवार मेज दिये। फिर उसने दस हज़ार खुने हुए सवार वली खाँ की कमान में करके भाऊ और विश्वासराव के ऊपर धावा मार दिया। मुसलमान दीन दीन चिलाते हुए धके हुए महरहों पर कपटे। वह डील-डील में बड़े और वली थे, बड़े भारी घोड़ों पर सवार थे और महरहों की भाँति धके माँदे न थे।

१५—वली खाँ की राह नक़रों में बुन्दीदार लकीर से दिखाई गई है। सामने से बली खाँ आया। पसन्द खाँ की कमान में बांय अङ्ग में जो पांच हज़ार सवार कोतळ खड़े थे उन्हों ने और नजीब खाँ की रुहेला सेना ने जो मोर्चों के पीछे से निकल आई थके महरठों के दहिने पक्ष को छाप लिया।

१६ - साथ ही साथ दो भारी धावे एक आगे से और एक दहिने अङ्ग पर पड़े तो महरठी सेना के छक्के छूट गये। फिर भी एक घण्टे तक बडी वीरता से लडे। विश्वासराव अपने हाथी ही पर चढा चढा मारा गया। भाऊ भाग खड़ा हुआ उस के पीछे उस के सिपाही भी भागे। पर दूर न जा सके। ताजी अफ़ग़ान घोड़ों पर सवार उन के पीछे पड़े। उस दिन तीसरे पहर तक चालीस हज़ार सिपाही काम आये। बेचारे लश्करी और कुछ पैदल पानीपत के नगर के भीतर भाग गये। पठानों ने नगर के चारों ओर कड़ा पहरा विडला दिया और दूसरे दिन सब को बाहर निकाला। सब को थोडा थोडा चवेना चवाने को और धोडा पानी पीने को दिया गया। मई सब काट डाले गये और स्त्रियाँ और बच्चे दासी की भाँति हाँके गये। क्रूर अफ़्जानों ने किसी पर दया न की। भाऊ की लोध खेत में मिली। सेंधिया पकड लिया गया और मार डाला गया। इब्राहीम घायल हो गया था पीछे उन्हीं घावों से मर गया। होलकर और गायकवाड़ भाग गये। लोग कहते हैं कि पानीपत के खेत में दो लाख महरठों के प्राण गये।

१७-एक हिन्दू महाजन ने लड़ाई का समाचार एक

चिट्ठी में लिख कर दक्षिण में भेज दिया। यह चिट्ठी पेशवा को दिखाई गई इसमें यह लिखा था, "दो मोती गल गये सन्नह अशिर्फ़ियाँ खो गईं चाँदी और तांबे की णिन्ती नहीं हो सकती।"

मोती भाऊ और विश्वासराव थे अशिक्तियाँ महरठा सरदार थे और चाँदी और तांवा सिपांही थे।

१८—पेशवाओं ने जो यह सोचा था कि दिल्ली में बैठ कर हिन्दुस्थान का शासन करेंगे, उसका यह परिणाम हुआ। बाजीराव थोड़े ही दिन में मर गया। लोग कहते हैं कि ऐसा कोई महरठा कुल न था जो पानीपत के खेत में अपनी किसी बन्धु के मारे जाने के लिये न रोया हो।

१६—अहमदं शाह के पठान हिन्दुस्थान में न ठहरें और वह तुरन्त काबुल लीट गया। दिल्ली से जाने के पहले उसने शाह आलम को तख़्त पर बैठाया और उस के बादशाह होने की डौड़ी पिटवा दी और नजीबुदौला को वज़ीर बना गया।

### ४०—ग्रङ्गरेज़ों के भारत में ग्राने का कारण। फ़रान्सीसियों से लड़ाई।

१—अङ्गरेज़ पहले पहल भारत में व्यापार करने आये थे। वह ऐसी चीज मोल लेने आये थे जो विलायत में नहीं मिलती थीं और ऐसी चीजें बेचने जो यहाँ नहीं होतीं। जैसे चावल, मिर्च, र्हा, अद्रक, गरम मसाले, और पोस्ता जिस में से अफ़ीम निकलती है और गन्ना विलायत से उपडें देश में नहीं उपजते और उस समय में यहाँ के से अच्छे स्ती और रेशमी कपड़े भी विलायत में नहीं बुने



एलिज़वेथ।

•जाते थे। इन सब के बदले में बह लोग यहाँ मख़मल, ऊनी कपड़े, तांबे, पारे, लोहे और फ़ौलाद की चीजें लाते थे जो यहाँ नहीं मिलती थी।

२—सन् १६०० ई० में आज से ३०० बरस पहले से अङ्गरेज व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने का विचार किया। इंगलिस्तान की महा-रानी पलिज़बेध ने उनको

इस काम के करने की आज्ञा दे दी। उन्हों ने पहले अपने जहाज़ स्रत नगर में जो पश्चिमी घाट पर मुग़लों का बन्दरगाह था भेजे और अपनी मर्रडली का ईस्ट इरिडया कम्पनी नाम रखा। इन सौदागरों को पीछे बहुत से नगर समुद्र-तट पर मिल गये जिन में से मुख्य कलकसा, मद्रास और वम्बई थे; उस समय यह नगर छोटे छोटे गाँव थे पर अब बढ़ते बढ़ते यह भारतवर्ष के सब से बड़े और धनी शहर हो गये हैं।

३—अङ्गरेज़ी ईस्ट इिएडया कम्पनी को वहाँ के व्यापार से इतना लाम हुआ कि उन की देखा देखी दूसरी सीदागरों ने कम्पनियाँ खड़ी कों और भारत से व्यापार करने लगे। सी बरस बीतने पर यह सब कम्पनियाँ एक में मिल गई और सन् १७०० ई० में इनका नाम संयुक्त ईस्ट इिएडया कम्पनी रखा गया। इङ्गलिस्तान के वादशाह ने भारत से व्यापार करने का सारा अधिकार इनको दे दिया।

४—यूरोप की दूसरी जातियों ने भी अपने सौदागर हिन्दुस्थान भेजे। यह जातियाँ पुर्तगाली छच और फ़रान्सीसी थीं। फ़रान्सीसियों का मुख्य नगर मदास के दक्षिण पाएडीचेरी था।

५—एक सी सत्तर बरस हुए यूरोप में फ़रान्सीसियों और अङ्गरेज़ों में लड़ाई छिड़ गई। इस कारण जहाँ कहीं अङ्गरेज़ और फ़रान्सीसी थे आपस में लड़ने लगे। यह एक दूसरे को भारतवर्ष से निकाल देना चाहते थे। यह लड़ाई बीस बरस तक होती रही; अन्त में अङ्गरेज़ों की जीत हुई; फ़रान्सीसियों का प्रधान अफ़सर इपले था और अङ्गरेज़ों के लारेन्स और क़ाइव थे।

## ४१—राबर्ट क्राइव।

( अङ्गरेज़ी राज का स्थापन करनेवाला )

१--राबर्ट क्लाइव एक बहुत बड़ा अड़रेज़ हो गया है। उसके घरवाले उसे वाव अथवा वाबी कहकर पुकारा करते



राबर्ट क्लाइव।

थे। जब वह छोटा था तो वह और लड़कों से लड़ा करता था. और इस कारण उसका बाप उस से तङ्ग रहता था। बालक क्राइव स्कूल में भरती कर दिया गया। पर वहाँ भी वह लड़ा ही करता था: छोटे लडकों के एक ऋएड का सरदार वन कर वह गांव के द्कानदारों से लड़ता और

उनकी खिड्कियाँ तोड़ा करता था जब तक वह उसे कुछ दे न देते थे। मुद्रिस उससे डरते थे पर लड़के उसे प्यार करते थे क्योंकि वह उन की, दुख्ता में उन का साथ देता था। पहना लिखना उस ने न सीखा।

२-एक बार जब वह स्कूल में था उस ने एक दुकान घेर ली और एक नाली में बैठ गया जिस से उस का पानी उस के बदन से कक कर दूकान में भर जाय। स्कूल के

मुद्दिस यही कहते थे कि यह किसी अर्थ का न होगा। ऐसा अभागा लड़का कभी स्कूल में नहीं आया। निदान उस ने स्कूल छोड़ा और घर चला आया। उसका बाप जो एक अच्छे कुल का था बहुत ऋणी था। यही कहा करता था कि मैं इस वाबी को क्या कह अच्छा होता जो इसका नाम बुबी होता क्योंकि यह निरा गदहा है और इसका मिलक बुद्धि से रहित है। उस के एक मित्र ने सलाह दिया कि इस को हिन्दुस्थान मेज दो और अपना पीछा छुड़ाओ। उस के बाप ने यह सलाह अच्छा समका और लड़के से छुटकारा पाने के निमित्त उसे ईस्ट इिएडया कम्पनी में बाबू की जगह दिलवा दी और वह हिन्दुस्थान भेज दिया गया।

३—उन दिनों जहाज़ से यहाँ आने में साल भर लगता था क्योंकि तब तेज चलनेवाले स्टीमर नहीं थे। बारह महीने में राबर्ट क्लाइच मद्रास पहुंचा। उस समय वह उन्नीस बरस का था और उस की कोई पूछ आछ करनेवाला नहीं था। कम्पनी के दफ़्तर में उस को मुहरिर की जगह मिल गई। वहाँ पर वह दिन भर बैठे बैठे चिहियाँ लिखा करता था। आये हुए माल की फ़िहरिस्तें नैयार करता। मला यह काम उसको कब भाता। मद्रास की गर्मी और बैठे बैठे काम करने से वह बीमार पड़ गया; उस ने घर को लिखा कि जब से मैंने विलायत छोड़ा एक दिन भी सुख से नहीं विताया। वह इतना घबरा गया था कि उसको जीने की

इच्छा न थी। एक दिन उस का मित्र उस को देखने आया। उस ने देखा कि एक पिस्तील मेज़ पर रखा है; क्लाइव ने उस से कहा कि यह पिस्तील खिड़की की ओर करके छोड़ दो। उस के मित्र ने वह पिस्तील दाग दिया। पिस्तील के दगते ही क्लाइव उछल पड़ा और बोला में समस्तता हूँ कि मेरे माग्य अच्छे हैं मैंने दो बार पिस्तील अपने स्विर पर सीधा किया पर दोनों बार न दगा।

४—क्राइव अपनी नौकरी से बहुत चिढ़ता था।
अभिमानी होने के कारण वह अपने अफ़सरों से भी मिलना ही
न चाहता था। एक बार उस ने गवरनर के सेक्रेटरी के
साथ अनुचित बर्चाव किया। गवरनर ने उसे हुक्म दिया
कि सेक्रेटरी से क्षमा मांगो। क्राइव जानता था कि गवरनर की
आज्ञा माननी ही पड़ेगी। उसका जी तो नहीं चाहता था पर
वह सेक्रेटरो के पास गया और कहा कि में अपनी गुस्ताज़ी की
क्षमा चाहता हूँ। सेक्रेटरी जो इस जवान मुहरिंर पर कड़ाई
नहीं करना चाहता था बोला, 'बहुत अच्छा," तुम इस
बात को भूल जाओ आज साँक को खाना हमारे ही साथ
खाना। क्राइव ने उत्तर दिया, "नहीं साहव, यह मुक्स से
नहीं होगा, गवरनर ने मुक्से आप के साथ खाना खाने की
आज्ञा नहीं दी है।"

५—कोन जानता था कि यह अभिमानी नटखट लड़का दस ही बरस में अपने समय का सब से बड़ा आदमी हो जायगा; बादशाहों को जीतेगा और ऐसा नाम पैदा करेगा जो कभी भूळा नहीं जा सकता।

६-कुछ ही महीने बीतने पर फ़रान्सीसियों से लड़ाई छिड गई। इस समाचार ने क्राइव में नई जान डाल दी। वह तुरन्त गवर्नर के पास पहुंचा और उस ने सेना में भरती होने की आज्ञा मांगी। गवर्नर जान ही चुका था कि यह ळड्का दफ़्तर के काम का नहीं है। इस से उस ने क्लाइव को सेना का एक छोटा अफ़सर बना दिया। निदान क्लाइव का मनमाना हो गया क्योंकि वह जन्म का लडांका था या यों कहना चाहिये कि वह क्षत्रिय था जिसका काम लड़ने और हुक्म करने का है न कि वैश्य जिस का काम व्योपार करने का है। यह नियम है कि हर एक अफ़सर को छड़ाई का काम सीखना पड़ता है उसको लड़ना सिपाहियों को कवायद कराना और उन को सेना पर कमान करने के हुनर सिखाये जाते हैं, पर क्राइव को यह सब जानने की आवश्यकता नहीं थी। उस ने शीघ्र दिखा दिया कि मैं कितनी उत्तमता से लियाहियों की अफ़सरी कर सकता हूँ। वह शङ्कर को हँसी में उड़ाता था और डर का तो नाम ही नहीं जानता था। देशी सिपाही उसे बहुत चाहते थे और उसकी अफ़सरी में हर जगह जाने को तैयार थे: वह उसको सावितजङ्ग कहते थे यानी त्रह पुरुष जो लड़ाई में धीर रहे।

9—सेना में भर्ती होने के थोडे ही दिन पीछे वह एक बार कुछ छोटे अफसरों के साथ तास खेल रहा था। वह लोग रुपयों की बाजी लगाते थे। क्वाइव हार गया पर उस ने जान लिया कि एक अफ़सर वेईमानी करता था। वह बोला कि मैं बेईमान आदमी को रुपया नहीं दृगा। उन दिनों अगर कोई सभ्य पुरुष किसी दूसरे को बेईमान या कुठा कहता तो उस से लड़ना भी पड़ता था। जो वह न लड़े तो लोग उसी कायर कहते थे। ऐसे दो आदिमियों की लड़ाई को डुयेल कहते थे। छोटे अफ़सर ने चटपट पुकार कर क़ाइव से कहा कि "हमारा तुम्हारा डुयेल तमंचों से होगा।" वह दोनों पन्द्रह पग की दूरी पर खड़े हुए। पहला फ़ायर क्लाइव को करना था। उस ने तमंचा छोड़ा। निशाना वहक गया। अव दूसरे अफ़सर की बारी आई। वह क्राइव के पास तक चला गया और उसके सिर पर तमंचा ठोंक कर बोला, "जो कुछ तुम रुपया हारे हो अभो रख दो और मुक्ते वेईमान बनाने की क्षमा मांगो नहीं तो में तमंचा छोड़ता हूँ।" क़ाइव ने कहा, "दागो, मैने तुम्हें पहले वेईमान कहा था और अब भी वेईमान कहता हूँ।" अफ़सर ने तमंचा नहीं छोड़ा और यह कह कर कि क्लाइव पागल है तमंचा फेंक दिया।

८—फ़राम्सीसो सरदार इपले जो बहुत दिनों तक हिन्दुखान में रह चुका था बड़ा चालाक आदमी था। वह चाहता था कि अड़रेज़ सोदागरों का हिन्दुस्थान से भगा दो जिसमें यहाँ का सारा व्यापार फ़रान्सीसियों ही के हाथ रहे। उसके यहाँ चार हज़ार देशी सिपाही थे जो सीपाय कहलाते थे

और जो फरान्सीसी अफ़सरों की कमान में रह कर छड़ना सीख चुके थे।

ह पड़े फ़रान्सीसी अङ्गरेज़ों से बलवान थे। डूपले ने मद्रास छीन लिया पर कुछ ही दिनों पीछे केजर लारेन्स जो एक बहादुर अङ्गरेज़ अफ़सर था कुछ सेना ले कर विलायत से आया और उस ने



डूपले को मद्रास से भगा दिया। उसी समय यूरोप में अङ्गरेज़ और फ़रान्सीसियों में सन्धि हो गई और फिर अङ्गरेज़ और फ़रान्सीसी हिन्दूस्थान में खुल्लम खुल्ला न लड़ सके।

#### ४२-- अरकाट का प्रसिद्ध घेरा।

१—फ़रान्सीसी अङ्गरेज़ों से खुळे खुळे न छड़ सकते थे। पर डूपळे ने अङ्गरेज़ों के निकाल बाहर करने का विचार अपने मन से न हटाया। वह अब भी अपनी सेना इस लिये रखता कि कदाचित् उसे कभी अङ्गरेज़ों से भिड़ जाने का अवसर मिल जाय और सिपाहियों के वेतन के निर्मित्त उस ने यह उपाय सोखा कि उनको कभी कभी वहाँ के देशी सरदारों को किराये पर दे दिया जाय।

२—इस समय दक्षिण भारत में दो मुसलमान सरदार थे और वह दोनों अपने को नवाव और करनाटक का हाकिम



मेजर लारेन्स ग्रीर महम्मद श्रली।

वतलाते थे। उनमें से
एक का नाम चन्दा साहव
था और दूसरे का महम्मद
अली। महम्मद अली
कारनाटक में कुछ दिनों
से राज करता था और
चन्दा लाहव उसका राज
छीनना चाहता था। चन्दा
साहव का प्रधान नगर
अरकाट था और महम्मद
अली का त्रिचनापहीं।

डूपले ने अपनी सेना चन्दा साहब को किराये पर दी और चन्दा साहब ने उसकी सहायता से महम्मद अली को भगा दिया और उस को त्रिचनापल्ली में घेर लिया। महम्मद अली ने देखा कि बैरी का पल्ला बहुत भारी है और उसने मद्रास के अङ्गरेज़ों से सहायता मांगी।

३-मद्रास का गवर्नर भी कुछ सेना रखता था क्योंकि

वह जानता था कि फ़रान्सीसी अवसर पाते ही मिड़ पड़ेंगे। सिपाहियों का वेतन भी उस को कहीं न कहीं से देना पड़ता क्यों कि ईस्ट इिएडया कम्पनी के व्यापार से जो लाभ होता था वह इतना न था कि अङ्गरंज़ सौदागरों में बाँटा भी जाय और सेना का वेतन भी दिया जाय। उस समय अङ्गरंज़ों की कोई ज़मीन्दारों नहीं थीं, जिस से उन्हें कोई कर अथवा मालगुज़ारी मिलतो। मद्रास का नगर और उस का कोट ही उन की कुल जायदाद थी। इस कारण गवरनर को वही करना पड़ता जो द्रुपले ने किया था और उसा ने भी अपनी सेना को किराये पर देना स्वीकार किया।

सहायता को भेजी। इस सेना का अफ़सर क़ाइव था। यह बहादुर छड़ता भिड़ता त्रिचनापछी के भीतर घुस गया और फिर बाहर निकछ आया। इस वोरता के बदछे में उस को कप्तानी का पद दिया गया। उस ने अङ्गरेज़ गवरनर सं कहा "महम्मद अछी हो चार दिन से अधिक अब नहीं ठहर सकता। और मेरी समक्ष में इस से बढ़ कर और कोई उपाय नहीं कि अरकाट जो चन्दा साहक का प्रधान नगर हैं छीन छिया जाय और वह अपने नगर के छिन जाने का समाचार सुन कर ज़कर त्रिचनापछी का घेरा तोड़ देगा।"

५-अङ्गरेज़ गवरनर ने पेसा ही किया। उस समथ वह केवल पांच सौ सिपाही दे सकता था, जिन में दो खी अङ्गरेज़ और तीन सी देशी सिपाही थे और यह सब ऐसे थे जिन्हों ने कभी लड़ाई न देखी थी। पर कप्तान ऋाइव को



चन्दा साहब।

ृवही बहुत थे। उस को अरकाट पहुँचने में छः दिन लगे। यह स्थान मद्रास से पछत्तर मील की दूरी पर था। उस के सिपाही क़वायद अच्छी तरह नहीं जानते थे इस लिये यह उनसे नित क़वायद करता था। जब अरकाट थोड़ी ही दूर पर रह गया तो बड़ी आंधी आई, बिजली चमकी, बादल गरजे पर क़ाइब और उसके आदमी बड़ी सावधानी से बढ़े जाते थे मानों आकाश निर्मल था। अरकाट के सरदार ने यह जानने के लिये, कौन आदमी आ रहे हैं कुछ चर भेजे। वह लोग भागते हुए उसके पास पहुंचे और बोले कि "यह असूरों का फुएड मालूम होता है जिस पर आंधी पानी का भी असर नहीं होता।"

६—यह समाचार सुन कर सरदार घवरा गया। एक फाटक से क्षाइच के सिपाही अरकाट के भीतर आते थे और दूसरे से चन्दा साहव के सिपाहो मागे जाते थे। क्षाइच ने नगर निवासियों के साथ बहुत अच्छा बरताव किया। उनसे कोई चीज़ नहीं छीनी; बरन जो कुछ उस के सिपाहियों ने उन से मोल लिया उस का पूरा दाम दिया। जब उन लोगों ने देखा कि क्षाइच उन पर कैसी कृपा करता है तो उनसे जहाँ तक हो सका उस की सहायता की और क़िले की दीचारें जो बहुत जगह पर टूट गई थीं मरम्मत करा दी।

9—ज्याँही चन्दा साहब ने सुना कि अरकाट ले लिया गया, उस ने तुग्न्त दस हज़ार आदमी अपने बेटे रज़ा साहब के साथ अरकाट विजय करने को भेज दिये। रज़ा साहब के साथ डेढ सौ फ़रान्सीसी सिपाही भी थे। दो महीने तक चन्दा साहब अपना सिर मारता रहा पर उस से किला न सर हुआ। जब कभी वह चढ़ाई करता क्राइव और उसके सिपाही उसे मार भागते। क्राइव के आधे सिपाही काम आ चुके थे और उन के पास खाने को भी कुछ न था। पर किसी को भी हार माननी स्वीकार न थी; क्राइव ही का तेज हर एक सिपाहियों में भए था। देशी सिपाही वैसे ही बहादुरी से छड़ते थे जैसे अङ्गरेज़ सिपाही। जब खाने का बहुन थोड़ा सामान रह गया तो देशी सिपाहियों ने कहा कि "पका हुआ चावछ साहव छोगों को दे दिया जाया करे और उसका मांड़ हम छोगों को, हम छोग इसी पर निर्वाह कर छंगे।

८—निदान गवरनर ने कुछ और आदमी क्राइव की सहायता का भेजे। ज्येँ ही रज़ा साहब ने उन्हें आते देखा उस ने किले पर घावा कर दिया। जिस्स में उस के चार सी आदमी काम आये और भाग खड़ा हुआ। पर क्राइव ने उस का पीछा न छोड़ा। अन्त में वह क्राइव से इतना डर गया कि उस का सामना करना तो दूर रहा उस के आने का समाचार पाते ही कुच बोल देता था।

६—मेजर लारेम्स और क्लाइव तब त्रिचनापली को रवाना हुए और घोर संग्राम के पीछे फराम्सीसियों को भगा दिया। उन्हों ने महम्मद अली को करनाटक के सिंहासन पर बैठाया। चन्दा साहब तानजोर भाग गया वहाँ के राजा ने उसको मरवा डाला। १०—यह १७५२ ई० का अरकाट का घेरा बहुत प्रसिद्ध है। कारण यह कि इसी में अङ्गरेज़ों की हिन्दु आल में पहली जीत हुई। इस ने भारतवासियों को दिखा दिया कि अङ्गरेज़ कैसी वहादुरी से लड़ते हैं; इस ने यह भी दिखा दिया कि हिन्दु रूथानी सिपाही जो उन को अच्छे हथियार दिये जायं और चतुर अफ़सरों की कमान में रखे जायं तो कैसा पराक्रम दिखा सकते हैं। यहीं से फरान्सीसियों की काया पलट हुई। अङ्गरेज़ ज़ोर पकड़ते गये और ज़ल्लकीनी निर्वल होते गये यहाँ तक कि वह कुछ भी न रह गये।

१२—काल काइव इन्निल्लाल लीट गया। वहाँ पहुँचते ही उस ने अपने वाप का सारा ऋण चुका दिया। अब तो बूढ़े वाप को उस का बेटा ही सब कुछ था। वह कहा करता था कि हमारा बूबो तो बड़ा समक्षदार निकला। इङ्गिल्लाल के बादशाह ने उसे फ़ौज का करनल बना दिया और ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने उस को ५०० पाउएड दाम की एक तलवार भेट दी। पर उस ने यह तलवार न ब्रहण की जब तक कि उन्हों ने बेसी ही एक दूसरी तलवार मेजर लारेन्स को न दी। क्लाइब ने कहा "बह मेरा सरदार है में उस की आधीनता में लड़ा हु" अपने काम में वह मुक्त से घट कर नहीं है। इस कारण उसे भी वही पुरस्कार मिलना चाहिये।" इसके पीछे क्लाइब बहुत प्रसिद्ध हुआ और अरकाट का वीर कहलाया जाने लगा।

### ४३ -- कलकत्ते की काल कोठरी।

बङ्गाल के नवाब की अङ्गरेज़ों पर चढ़ाई।

१ - अरकाट के प्रसिद्ध घेरे के कुछ ही समय पीछे बङ्गाल में थब भी नाम मात्र को मुगुल राज का एक भाग जो



सिराजदौला।

कहलाता था एक नव युवक शाहजादा सिराज़दौला तखत पर सिराजुदौला का अध हिन्दी में राज का दीपक है। वह नवाब कहलाता था। वह पचोस बरस का था। उस का पालन पोषण बहुत बुरी तरह हुआ था और जो कुछ मांगता था उसकी माँ उस को देती थी। वह निबंल ; क्रूर, मूखे और हठी

था और अपने महल के बाहर की कोई बात न जानता था। उस ने कभी सुना था कि कलकत्ता एक धनी शहर है। इस कारण उस की इच्छा हुई कि वहाँ लूट मार करे।

२—सिंहासन पर बैठते ही उस ने अङ्गरेज़ों को आज्ञा दी कि अपने किले की दीवारें ढाह दो ; जब उन्हों ने न माना तो उस ने पचास हज़ार आदमी छेकर कलकत्ते पर चढ़ाई कर दी। कलकत्ते में केवल १७० अङ्गरेज़ सिपाही थे और उनके यहाँ कोई

क्राइव पेसा बहादुर अफ़सर न था। उन्हों ने विचार किया कि हम इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकते यह सोच कर अपने बाल बच्चों को जहाज़ पर भेज दिया और क़िला नवाब को इस शर्त पर सौंप दिया कि उन के प्राण बचा दिये जायं।

इ- सियाजुदौळा जब सो गया तो उस के लियाहियों ने अड़रेज़ केदियों को जो गिनती में १४६ थे एक छोटी सी कोटरी में बन्द कर दिया। यह कोटरी एक ही आदमी के बन्द करने को बनाई गई थो। वह इतनी गर्म और अंधेरी थी कि उस को लोग काल कोटरी कहते थे। यहाँ वह लोग रात भर रखे गये। उन्हों ने कूर सिपाहियों की बहुत कुछ बिनती की हमें बाहर कर दो पर सिपाहियों ने कुछ भी न सुना। और वह एक एक करके गिरते गये और मर गये। सबेरे जब किवाड खुले तो उसमें से केवल २३ जीते निकले।

8—जब यह दुख का समाचार मद्रास पहुँचा तो अङ्गरेज़ों को बड़ा क्रोध और शोक हुआ। उसी समय कर्नल क्षाइच नई सेना लेकर विलायत से फिर आया था। वह तुरन्त बङ्गाल को समुद्र की राह से चल पड़ा। पर उसे वहाँ पहुँचते पहुँचते तीन महीने लग गये। आज काल इस यात्रा में समुद्र माग से चार दिन और रेल से दो दिन लगते हैं। पर उस समय न तो स्टीमर थे न रेल ही थी। जहाज़ से उतरते हो क्षाइच ने बिना कुछ मार काट किये हुए कलकत्ता फिर अपने हाथ में लेलया।

## ४४-पलासी की लड़ाई।

अङ्गरेज़ों का बङ्गाल पर अधिकार पाना।

१—जब सिराजुदौला ने सुना कि वहादुर कर्नल क्लाइव साबित जंग ने बङ्गाल में आकर कलकत्ते को फिर अपने



अधिकार में ले लिया तो वह बहुत हरा। अभी उस को गद्दी पर बैठे साल ही भर हुए थे पर उस का शासन ऐसा बुरा था कि उस की प्रजा उस से घवरा गई थी और उस से छुटकारा-पाना चाहती थी। कुल उसी के आदिमियों ने एक बार यह सलाह की कि इसे गद्दी से उतार कर दूसरे को बैठा दें। इस षड़यन्त्र का मुख्या

डसी का सेनानायक मीरज़ाफर था। उसने ह्याइव को यह भी लिखा कि "तुम मेरी सहायता करो तो मैं सिराजुदौला पर धावा कर दूं।"

२—ह्याइव कळकत्ते के उत्तर सेना लेकर बढ़ा। उस के साथ केवल ११०० अङ्गरेज़ सिपाही २००० देशी सिपाही और १० तोपें थीं। नवाब के यहाँ ५०००० पैदल १८००० तिलगे और ६०० तां थों। पलासी के स्थान पर १७५० ई० में

युद्ध हुआ। बोरहाला ने अङ्गरेज़ों का साथ नहीं दिया पर सेना सहित निकट ही खड़ा देखता रहा कि किसकी जीत होती है। सन्ध्या समय सिराजुदौला की सेना भाग गई। मीरज़ाफर नवाब बनाया गया और सिराजुदौला जीरज़ाफर के बेटे मीरन के हाथ मारा गया। कीरज़ाफर का चित्र देखों कैसे कैसे महंगे मोतियों का हार पहने हुए है और जड़ाऊ सरपेच सिर पर लगायं हुए है।

३—पठासी का गुद्ध भी वेसाही प्रसिद्ध है जैसा कि अरकाट का घेरा। यह कोई बहुत बड़ी ठड़ाई न थी क्योंकि इसमें केवल ७० आदमी एक ओर के काम आये और ६०० दूसरी ओर के पर इसके बड़े बड़े परिणाम हुए। यह अङ्गरेज़ों की पहली जीत उत्तरी हिन्दुष्पान में थी और इस के पीछ अङ्गरेज़ों की जीत पर जीत होती गई यहाँ तक कि घीरे घीरे ईस्ट इण्डिया कम्पनी सारे हिन्दुष्पान का मालिक हो गई। यह एक ही मनुष्य की चतुराई और बहादुरी थी जिस ने अरकाट और पलासी के मेदान सर किये और यह मनुष्य राबर्ट क्राइव था।

8—थोड़े ही दिनों पीछे क्राइव इङ्गिलस्तान लोट गया। वहाँ उसको वादशाह ने लार्ड बना दिया और वह एक बड़ा रईस और अमीर समका जाने लगा।

् मीरज़ाकर का शासन अच्छा न रहा। उसको अपने ही सुख चैन की चिन्ता रहती थी। पलासी की लड़ाई के पीछे बङ्गाल में अड़रेज़ सब से प्रवल हो गये थे। उन्हों ने मीरज़ाफर की जगह उस के दामाद मीरक़ासिम को नवाब वना दिया और उस ने तीन चार वरस तक देश में राज किया। उस के पीछे उसे यह सुभी कि अड़रेज़ों से लड़ कर उन्हें देश से निकाल दें। मुग़ल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दोला भी उस से मिल गये। इसी के कुछ दिन पहले सन् १७६१ ई० में पानीपत की लड़ाई हुई थी। शुजाउद्दोला ने महरतों के परास्त करने में अहमद शाह की सहायता को थी और समभ्दने लगा था कि हम अङ्गरेज़ों से भी लड़ सकते हैं पर बक्सर की लड़ाई में तीनों हार गये।

६—इसके पीछे लाई क्लाइव फिर बङ्गाल का गवरनर होकर था गया। वह इलाहाबाद चला गया जहाँ शाह आलम और शुजाउद्दीला दोनों अङ्गरेज़ी लश्कर में बैठे थे और कहते थे कि हम से जो कहो वह करने को तैयार हैं दोनों परास्त हो चुके थे। क्लाइव चाहता तो दोनों का सारा राज ले लेता। ऐसा ही और मुग़ल वादशाह भी करते थे। पर इसके बदले उस ने एक सन्धि की जो इलाहाबाद का सुलहनामा कहलाता है। चित्र में चन्दवे के नीचे मुग़ल बादशाह बैठा है। उसके सामने लाड क्लाइव नंगे सिर खड़ा है। शाह आलम अब भी अपने को हिन्दुस्थान का शाहनशाह समक्षता था और उसी का आदर करने के लिये लाई क्लाइव ने अपनी टोपी उतार ली थी।

क्काइव के हाथ में क्लाइवाद का प्रसिद्ध जुलहनामा है जिस से ईस्ट इिएडया कम्पनी को कहने को बङ्गाल की दीवानी और देश के महस्रल और मालगुनारी पाने का अधिकार मिला है पर वास्तव में वह बङ्गाल का मालिक बन गई है। क्लाइव ने बादशाह को २६ लाख रुपया देना स्वीकार किया। बङ्गाल का शासन जीरज़ाकर के बेटे को



क्काइव ग्रीर शाह ग्रालम।

दिया गया। उसका काम यह था कि मालगुज़ारी तहसील करके अङ्गरेज़ों को दे।

७—इस रीति से सन् १७६५ ई० में नवाब मीरकासिम की जगह पर अङ्गरेज़ बङ्गाल के हाकिम हो गये। यह बङ्गाल का हाता कहलाता है। इसके पहले क्वाइव ने फ़रान्सीसियों से



मद्रास के उत्तर सरकार छे लिया था, जिस से मद्रास हाते की नीव पड़ी। इसी से छाई क्षाइव भारत में अङ्गरेज़ी साम्राज्य का पहला बनानेवाला कहलाता है। इस ने मद्रास और बङ्गाल के हाते दोनों की नींव डाली।

८—सन् १७६५ ई० में भारत का नक्ष्मा देखने से तुम जान लोगे कि लाई क्राइव ने अड्रारेज़ी भारत को कितना बढ़ा दिया था।

### ४५-वारेन ेरिङ्ग्।

बाप के विके घर को फिर मोल लेने की प्रतिज्ञा।

१—हिन्दुस्थान में ह्राइव के पीछे वारेन हेस्टिङ्गस् सब से प्रसिद्ध अङ्गरेज़ था। वह क्लाइव से दो बरस छोटा था। उसने जो काम क्लाइव ने उठाया था उसने पुरा किया। क्लाइव ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नौकरी में मद्रास में बाबू होकर आया था उस के छः बरस पीछे हेस्टिङ्गस् बङ्गाल में बाबू होकर आया।

२ - ह्यादव की भाँति हैस्टिङ्गस् भी एक गरीव आदमी का छड़का था। इङ्गलैएड के पश्चिम भाग में एक गाँव डेल्सफोर्ड है। यह गाँव एक नदी के किनारे बसा है जो एक "डेल" अर्थात् घाटी में होकर बहती है और पास ही उस पर फोटे अथवा चह भी है। इसी कारण गाँव का यह नाम पड़ा। यहाँ नारमन राजाओं के समय जो इङ्गलैएड में

उन दिनों राज करते थे जब ग़ज़नी में सुलतान महमूद था, हज़ार बरस से हैस्टिङ्गस् के पुरखों की ज़मीन्दारी थी। पर जिन दिनों हेस्टिङ्गस् पैदा हुआ उस के कुल के बुरे दिन आ चुके थे। उस के बाबा की अपनी सब जमीन ऋण चुकाने के लिये लएडन के एक व्यापारी के हाथ बेचनी पड़ी थी।

३—जब हेस्टिङ्गस् सात ही बरस का छड़का था वह गाँव की नदी के किनारे जाया करता और वहाँ पड़ा रहता। एक दिन साँक को उस ने मन में बिचारा कि जब में बड़ा हो जाउगा तो अपने पुरखों की ज़मीन को फिर मोल ले लूँगा। यह बचपन का विचार उसको कभी न भूछा।

8—हेस्टिङ्गस् का बाप बहुत ग़रीव था। उस के एक चाचा ने उस को अपने पास बुला कर लग्डन के बेस्ट मिनीस्टर स्कूल में भरती करा दिया। यह इङ्गलैग्ड के प्रसिद्ध स्कूल में भरती करा दिया। यह इङ्गलैग्ड के प्रसिद्ध स्कूल में गिना जाता है और यहाँ के पढे हुए बहुत से लड़के बड़े बड़े आदमी हो गये हैं। लड़कपन में क्लाइच और उस की आदत में बड़ा भेद था। वह बड़ा चतुर था और पढ़ने में बहुत जो लगाता था। उसके सब गुरु उसे मानते थे। वह जब सोलह बरस का हुआ तो उसके एक और चाचा ने जो उस समय उसका रक्षक और ईस्ट इण्डिया कम्पनी का डाइरेकृर भी था उस को हिन्दुष्णान में किरानी बना कर भेजना चाहा। उस स्कूल के हेड मास्टर ने कहा

"लड़का अभी बहुत छोटा है इसे अभी रहने दीजिये में इसका खच देकर इसको अक्सफोर्ड के कालिय में भेजूँगा, पढ कर यह बड़ा विद्वान् हो जायगा।" उसके चाचा ने जी व्यापारी था कहा कि नहीं अब इसको लिखना और हिसाब सीखना चाहिये क्योंकि इस को व्यापार करना है। उन दिनों अच्छे स्कूल में भी लड़के लेटिन या युनानी भाषा के सिवा कुछ न सीखते थे। हेस्टिड्रस् अव एक और ब्लू कोट स्कूल भेजा गया। यहां साल भर रह कर उसने लिखना और हिसाब किताब सीखा। तत्र उसके चाचा ने उसे ईस्ट इिएडया कम्पनी के उद्देशियों के पास किरानी की जगह के लिये अरज़ी देने को कहा। अगले पृष्ठ पर हम हेस्टिङ्गस् की अङ्गरेज़ी जैसी कि उसने अपने हाथ से लिखी थी उसका चित्र देते हैं। यह अरज़ी ईस्ट इरिडया कम्पनी के दफ़्तर में रखी रही और अब भी देखी जा सकतो है। उसको जगह मिल गई भीर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने विचारा कि जब मैं हिन्दु-स्थान जाऊँगा तो में बड़ी मेहनत करूँगा और अपनी तनख़ाह बचाऊँगा और लीट कर डेलस्फोर्ड मोल ले लूँगा।

५— क्राइय बीस बरस की शंवस्था में मद्रास पहुँचा। हैस्टिङ्गस् की आयु और भी कम थी जब वह कलकत्ता सन् १७५० ई० में पहुँचा, वह सन्नह ही बरस का था। इसके चौबीस बरस पीछे यह सन्नह बरस का लड़का भारतवर्ष का गवरनर जैनरेल हो गया। To the Son the Court of Directors of the United last India, Company

The humble Tetrion of Warren Haftings aged Sixum Year's Eupwards.

Sherveth

That your Philipmer has been brie up to Whiling & Accounts, & being very desirous of Serving your Honours as a Writer in India.

He therefore humbly prays your Sonours will plase to ensistain him in that Station, which he promises to discharge with the greatest Diligence of Tidelity, but ready to give such Security as your Honours shall require.

And your Testitions refas in Duty bound, shall

वारेन हेस्टिङ्गस की अर्जी।

६—यह पहले को जो मुर्शिदाबाद के पास गङ्गाजी के किनारे छोटा सा नगर है भेजा गया था। सात बरस तक वह माल मोल लेने और बेचने का काम करता था। जब सन् १७५७ ई० में स्टिग्ड्डीला ने अङ्गरेजों से लड़ाई की तब वह काल कोटरी में नहीं बन्द हुआ था पर में क़ैद था। वह वहाँ से भाग कर क़ाइव के साथ हो लिया जो मद्रास से सेना लेकर आ रहा था; वह सिपाही न था पर फिर भी बड़ा बीरता से लड़ा और क़ाइव को ऐसा भाया कि उसने जीवजान के यहाँ जिसका कि उसने नवाब बनाया था कि इस्टिड्स कलकर की कौंसिल का मेम्बर बनाया गया।

9—अब ऐसा समय आया कि कम्पनी के किरानियों को भी राज काज में सहायता देने की आवश्यकता हुई। यह ऐसा काम था जिस को वह कुछ भी न जानते थे। उन दिनों हिल्दुस्थान में एक ऐसी रीति मुद्दतों से चली आती थी कि प्रजा अपने राज करनेवालों को भेंट दिया करती थी और यह भेंट कभी कभी बहुत बड़ी होती थी। अब भेंट लेना मना है पर तब वैसा कोई नियम न था। सो बहुत से कम्पनी के नीकर भेंट लेकर बड़े धनी बन गये थे। हिस्टिङ्गस् उस समय बड़े पद पर था और वह बाहता तो

वह भी घनी हो जाता पर वह भेंट छेना ठीक न समकता था और न कभी छेता था।

८—सन् १७६४ ई० में हैस्टिङ्गस् हिन्दुस्थान में १४ वरस्
रहने के पीछे इङ्गलैएड आराम करने के लिये लीट गया।
उन दिनों कम्पनी के नोकरों को जब तक वह हिन्दुस्थान में
रहते थे तभी चेतन दिया जाता था। इङ्गलैएड छुट्टी पर
जाने से चेतन या पेनशन मिलने का कोई नियम न था।
इसी से जब हेस्टिङ्गस् इङ्गलैएड लीटा तब उस के पास जो
कुछ उस ने अपनी तनज़ाह से बचाया था उस के सिवा और
कुछ न था। यह कुछ बहुत न था और वह डेलसफोर्ड न
ले सका। चार ही बरस में उसका सब रुपया खर्च हो गया।
उस ने ईस्ट इएडिया कम्पनी से किर भारत के जाने की
प्रार्थना की। उन लोगों ने भी उस को अच्छा चतुर मेहनती
आदमी पाया और उस को अब की मद्रास की कोंसिल का
प्रधान मन्ती बना कर भेजा जो गचरनर से कुछ ही घट कर
पदवी थी।

# ४६-वारेन हेस्टिङ्गस्।

किरानी से भारत का गवरनर जेनरल।

१—हेस्टिङ्गस् दो बरस मद्रास में रहा। उस ने ऐसा अच्छा काम किया और उस के मालिक उस से इतना प्रसन्न रहे कि उन्हों ने उसे फिर बङ्गाल में गवरनर बनाकर भेज दिया।

2-बङ्गाल की दशा ऐसी विगड़ रही थो कि उस जो स्धारना एक बड़े द्वढ़ और चतुर अफ़सर का काम था। सन् १७६५ ई० में क्वाइव के भारत से जाने के पीछे सब विगड

गया। क्राइव ने बङ्गाल का शासन नीगजाहर के हाथ में है दिया था। उस के मरने पर उसका बेटा नवाच वनाया गया। इन दोनों का शासन बहुत बुरा था। नाम्युला और महसूल बहुत कड़े थे पर उस से भी राज का खर्चा पूरा न पड़ता था। १६ लाख रुपया साल में शाह आलम को भी कस्पनो देती थी।



वह कहाँ से दिया जाता। देश कड़ाल होता गया; कम्पनी का व्यापार से लाभ भी घट गया और, उसे अपना काम काज करने के लिये रुपया उधार लेना पडा।

३ हेस्टिङ्ग्य एक साल तक बङ्गाल का गवरनर रह चुका था: जब कम्पनी ने बड़ा उलट फैर कर दिया। अब तक तीन गवरनर होते थे, एक कलकत्ते में एक मद्रास में और एक बम्बई में। यह लोग पहले व्यापारी कारखानों के अफसर थे पर अब कम्पनी दो बढ़े बढ़े देशों का शासन करती थी, एक मद्रास का उत्तर सरकार और दूसरा सारा बङ्गाल देश। अब गवरनरों को राज भी करना पड़ता था और व्यापार भी। अङ्गरेज़ व्यापारी भी थे और नवाब भी थे। मुगुल वादशाह उन का नाम मात्र का अधिराजा था। इन गवरनरों को किसी से छडाई और किसी से सन्ध करनी पडती थी। इस से यह उचित समका गया कि सब मिलकर वह कार्य करें जिससे उनके मालिक ईस्ट इिएडया कम्पनी का भरा हो और एक की चाल दूसरे के बिरुद्ध न पड़े उचित ही था कि सब मिल कर एक ही नियम पर चल, सब के मित्र एक ही रहें और बैरियों से लड़ने भिड़ने में सब एक दूसरे की सहायता करें, तीनों गवरनरों में बङ्गाल के गवरनर के शासन में सब से वड़ा देश था और यहाँ व्यापार भी बहुत था इस लिये कम्पनी ने उसे तीनों का अफसर बना दिया. और उसका नाम गवरनर जेनरल रख दिया, और उस की सहायता के लिये चार सभ्यों की एक कौंसिल बना सी गई।

४ - सन् १७९४ ई० में वारेन हेस्टिङ्गस् पहला गवरनर जेनरल बनाया गया और इस पद पर वह ग्यारह बरस तक रहा। उसे बहुत कड़ा काम करना पड़ता था। ऐसा काम उसके पीछ किसी गवरनर जनरल ने नहीं किया। वह व्यापारी का भी काम करता था और राजा का भी। भारत में पहले यह रीति थी कि क्षत्रिय राज्य करते थे, ब्राह्मण उनको राज्य करने की रीति बताते थे और वंश्य व्यापार करते थे। कि क्षत्रिय साथ करने पहे। वह इस बात का उद्योग करता था कि किल्लाव और भारत के व्यापार से लाभ हा जिसमें किल्लाव के व्यापारी प्रसन्न रहें और उसे बंगाले का शासन करना था जिसमें वहाँ के रहनेवाले सुखी रहें। उसे नये अंगरेज़ी किरानियों को सिखाना पड़ता था कि राज भी कर और व्यापार भी कर। उसे मद्रास और बम्बई के गवरनरों के काम की जांच करनी थी; उन्हें सलाह देता था और काम पड़ने पर उनके पास क्षया और सेना भेजता था। इस पर भी दृष्ट लोग उसको बुरा कहते थे उसके कामों में विघ्न डालते थे और उसका सर्वनाश करने का यह करते थे।

्—उसकी कींसिल के मेम्बर (सम्य) जो अंगरेज़ थे अच्छे और सच्चे होते तो उस का काम इतना कड़ा न होता। एक ही मेम्बर ऐसा था जो बंगाल में रह चुका था। वह हैस्टिड्रम् का साथ देता रहा। कृष्यनी के भेजे हुए इंगलिस्तान से और तीन आये थे। वे न बंगाल देश को समक्रते थे न वहाँ के रहनेवाले आदिमर्थों को। इन तीनों में एक फ्रांसिस था जो समक्रता था कि सुक्ष को गवरनर जेनरल होना चाहिये था और उसने हेस्टिड्रम् के बिगाड़ने में

कोई कसर न रखी। यह समका था कि हैस्टिङ्गस् निकाल दिया जायगा तो में ही उसका पद पाऊँगा। और दो मेम्बर उसके साथ थे; वह हर बात में गवरनर जेनरल से विरोध किया करते थे और जो उपाय वह देश की भलाई के लिये करना चाहता था उसके विगाड़ने का उद्योग करते थे।

६—इस से हेस्टिङ्गस् का क्राम और भी कठिन हो गया। उसका बर्ताच बहुत ही कोमल और सभ्य रहता था, वह शान्त रहता था, पर वह बड़ा दृढ़ था और जो उस से विरोध करते थे उन से कभी हार न मानता था। फ्रांसिस उसे रोकता ही रहा पर हेस्टिङ्गस् सात बरस तक अपने विचारों के अनुसार अपना काम करता गया. अन्त को उस से सहा न गया। एक दिन फ्रांसिस ने अपनी प्रतिज्ञा के प्रतिकृत किया। तब हैस्टिड्स्स् ने कौंसिल की किताब में लिखा कि मुक्के इस का विश्वास नहीं हैं, यह सच नहीं बोलता। फ्रांसिस ने कहा कि इस ने मेरा अपमान किया और उस समय की रीति के अनुसार जैसा कि हम क्लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं उस ने गवरनर जेनरल से कहा कि मेरे साथ इएल लड़ी। हेस्टिङ्गस् भी तैयार हो गया और दोनों में तमश्चों से डुपल डहरी ; दूसरे दिन सबेरे दोनों इकट्ठा हुए और १४ पद का अन्तर देकर आमने सामने खड़े हुए। फ्रांसिस ने तमञ्जा चलाया पर उसका वार खाली गया, हेस्टिङ्गस् ने तमञ्चा नहीं चलाया ; फ्रांसिस ने दूसरा तमञ्जा उठाया दोनों ने साथ

साथ गोली चलाई फ्रांसिस के गोली लग गई और यह गिर पड़ा। विविद्यान बच गया। फ्रांसिस आठ दिन में अच्छा हो गया और चार महीना पीछे गिलिस्तान लौट गया और वहाँ हेस्टिड्सम् का प्यत्याचाश करने के लिये जो कुछ उस से बन पड़ा करता रहा। थोड़े ही दिनों में हो मेम्बर जो फ्रांसिस के साथ थे वह भी कलकत्ते में मर गये और वेस्टिड्स्य के लिये कम्पनी और देश की मलाई करने में कोई बाधा न रही।

o विकास ग्रावरनर जेनरल हुआ तो उस ने पहिला काम बह किया कि मीर जाएतर के बेटे और उस के अधिकारिकों का बुरा शासन वन्द कर दिया और बंगाल को पूरा अंग्रेज़ी शासन में कर लिया। उस ने हर ज़िले में अंग्रेज़ी कलकुर नियुक्त कर दिया; अंग्रेज़ी जज रख कर दीवानी के मुकद्ये करने के लिये अदालतें खोलीं और जजों की सहायता करने को हिन्दू परिडत और मुलळवान काज़ी नियत किये। लोगों को व्यापार से कुछ काम न था। यह व्यापारी न थे, शासक (हाकिम) थे। इन की बड़ी बड़ी तनख़ाहें थीं और यह किसी से नजर भेंट न हो सकते थे। महस्र घटा दिये गये और इन की संख्या कम कर दी गई पर सब तीक समय पर लिये जाते थे और सरकारी काओं में खर्च करने के लिये पहिले से कर्म होने से प्रजा सुखी हो गई।

<--हम पहले कह **बु**के हैं कि सुग़ल बादशाह शाह

आलम नाममात्र को कम्पनी का अधिराजा था। अंग्रेज़ों से पहले जो नवाब बंगाल का शासन करते थे उन्हों ने बहुत दिनों से उस को नज़र देना बन्द कर दिया था और न उसे अपना बादशाह मानते थे पर झाइव ने १७६५ में इलाहाबाद की सन्धि से उसे २६ लाख वार्षिक देने की प्रतिज्ञा की थी और उस के बदले में कम्पनी को बंगाल की दीवानी मिली थी। बादशाह ने यह भी मान लिया था कि हम अंगरेज़ी सेना को रक्षा में बलाहाबाद रहेंगे और इस रीति से रहने पर उन को अधिकार दिया गया था कि गङ्गा-यमुना के दोआब पर इलाहाबाद को राजधानी बना कर शासन करें।

६—पर शाह आलम अंग्रेज़ों का पक्ष छोड़ कर महरठा संधिया के पास चला गया। उस की इस चाल से बङ्गाल का भला हो गया। अब तक उस देश पर कर लगा के शाह आलम को २६ लाख दिया जाता था और वह देश इस भार को उठा न सकता था। हेस्टिड्न स्ने यह देना बन्द कर दिया और तब से मुग़ल बादशाह नाममात्र को भी ईस्ट इिएडया कम्पनी का अधिराज न रह गयां। इसी समय दोआब का देश जो शाह आलम को छोड़ दिया था अवध के नवाब शुजाउदौला को दे दिया गया और शुजाउदौला ने वं ो को इसके लिये ५० लाख रुपये दिये।

१०-इस रुपये की बड़ी आवश्यकता थी क्योंकि इस

बीच में मैस्र के सुलतान हैदरअली ने अंग्रेज़ों पर चढ़ाई कर रखी थी। हेस्टिक्ष्ण ने इस रुपये से मद्रास के गवरनर की सहायता की। अन्तमें हैदरअली से सिन्ध कर ली गई; वस्वई के गवर्नर को भी महरहों से लड़ना पड़ा था। हेस्टिक्ष ने उस की भी सहायता रुपये और सेना से लड़ाई के अन्त तक की। इन दोनों लड़ाइयों में बहुत रुपया लगा। हेस्टिक्स को रुपया इक्हा करना था, और वह काम यह केवल शाह आलम का बेतन रोक कर रुपया बचाने और बड़ाल का देश अंग्रेज़ों के हाथ में देकर उसमें अदल बदल करने ही से कर सका।

# 80-गरेन हेस्टिइस्।

उसकी द्ववकारी और उसका निर्दोष उहराया जाना और डेल्स फ़ोर्ड का फिर मोल लेना।

१—हेस्टिङ्गस् ५३ बरस का हो चुका था। उसने ३० बरस से अधिक वड़ी मिहनत से काम किया था और वह शक गया था। अव उस ने सोचा कि अपने पुराने देश और अपने पुराने घर में जाकर सुख से बैठना चाहिये और उस ने नौकरी छोड़ दी और इंगलिस्तान चला गया।

२—घर पहुँचते ही उस के बेरियों ने उस पर बड़ी निटुराई से वार किया। फ्रांसिस चुपचाप न बैटा था। उस ने गवर्नर जेनरल के विरुद्ध कितनी क्रूटी बातें प्रसिद्ध कर रखी

थीं और लोग हेस्टिङ्गस् से इसलिये रुष्ट थे जो उस ने हिन्दुस्थानियों से नज़र भेंट लेना बम्द करवा दिया था, फ्रांसिस के सहायक हो गये। इन बरियों ने फ्रांसिस से मिल कर उस के विरुद्ध पार्लियामेश्ट में भूठी नालिश की और कूठे दोष लगाये। यह इङ्गलिस्तान में सब से प्रसिद्ध और वड़ी कवकारी थी। रानी, राजकुमार, राजकुमारियाँ, इयक विशप, बढ़े बढ़े सामन्त और उन की खियाँ, जज लोग वहाँ उपस्थित रहते थे और वकीलों की बहस सुनते थे। उस समय के बड़े बड़े वकील वारेन हेस्टिङ्गस् पर दोषारोपण करने के लिये रखे गये थे और उन्होंने हेस्टिङ्गस् पर बड़े बड़े दोष लगाये और इस बात के सिद्ध करने का यह किया कि हैस्टिङ्ख् कूठ बोला, कूठी क़सम खाई, बरजोरी से औरों का धन छीता, निदुराई की, घोला दिया और अत्याचार किया। उन्हों ने यहाँ तक कहा कि अंग्रेज़ी भाषा में पेसे शब्द नहीं हैं जिनसे उन के अपराधों का पूरा बखान हो सके। मुख्य वकील की बहस ऐसी विचित्र थी और उस का व्याखान ऐसा प्रभवशाली था कि हेस्टिड्गस् ने अपने एक मित्र से कहा "मैं आधे घण्टे तक उस की ओर अचरज से देखता रहा और समभा कि मेरे बराबर संसार में दूसरा दुष्ट नहीं है।"

३—इस रवकारी के कई बरस पीछे वही वकील और हैस्टिङ्गस् दोनों इङ्गलिस्तान के युवराज के यहाँ खाना खाने को बुलाये गये। युवराज ने चाहा कि दोनों में मेल हो



पालिमियट का भवन।

जाय। वकील हेस्टिङ्गस् के पास चला गया और उस ने चाहा कि हेस्टिङ्गस् से हाथ मिलाये। वह बोला "हेस्टिङ्गस् साहब, आप यह न समिश्चिगा कि मैं आपको सचमुच दोषो समकता था बहस में जो कुछ मैं ने कहा था वह वकील की हैसियत से कहा था। वकील का नाम है कि अपना मुकदमा जीतने के लिये जो उस से हो 'सके कहे।" पर हेस्टिङ्गस् पिछे हट गया। उस की बात का उत्तर न दिया; उसकी ओर ताक कर सलाम किया और अपनी पीठ फेर ली। हेस्टिङ्गस् यह उचित न समकता था कि मुकदमा जीतने के लिये वकील का धर्म है कि कूठ बोले और किसी के सर्वनाश करने की चेष्टा करे। इसी से उस ने न वकील से हाथ मिलाया न उससे मित्रता की।

४—जब यह प्रसिद्ध इवकारी समाप्त हुई तो गवरनर जेनरल के ऊपर कोई अभियोग सिद्ध न हुआ और वह निर्देश उहराया गया। इस पर भी उसे सात वरस तक अपने वकीलों का ज़र्वा देना पड़ा और उस के पास कोड़ी न बची। पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने जिसकी उस ने इतने दिनों तक और ऐसी भक्ति से सेवा की थी उसे मुक़दमे का सारा ज़र्चा दे दिया और उसके जन्म भर के लिये एक अच्छी पेनशन कर दी।

५—इस के पीछे हेस्टिड्स्स् ने डेस्स्फोर्ड में अपने कुल का पुराना घर मोल ले लिया और वहाँ बहुत दिनों तक सुख चन से रहा और उस की सब प्रतिष्ठा करते थे। वह इङ्गिलिस्तान की प्रियो कौंसिल का सभासद बनाया गया और एक बार जब उसे पार्लियामेग्ट में जाना पड़ा था तो उस के भीतर आते ही लाट सभा और साजारण सभा के सारे मेम्बर उसका आदर करने के लिये खड़े हो गये और अपनी अपनी टोपियाँ उतार लीं।

६—सन् १९८५ ई० में जब हेल्स्ड्रिन्यात छोड़ कर चला गया था अग्रेज़ी भारत का कोई नया नक्षशा नहीं बना, इस का क्या कारण है? कारण यह है कि सन् १९६५ ई० से जब इलाहाबाद की सन्धि हुई थी नक्षशा बदला नहीं था। ह्याइव की भांति चारेन हेस्टिड्स्स् ने कोई नया देश नहीं जीता पर जो देश ह्याइव ने जीते थे उसमें उस से अच्छा प्रवन्ध किया। उस के समय में ईस्ट इण्डिया कम्पनी बङ्गाल का पूरा शासनकर्ता थी।

### ४८—हैद्युत्रली।

सिपाही से प्रैस्र का सुलतान।

१— ग्रेस्र का पठार भरतखर्ड के दक्षिण में है। उसके पूर्व और पश्चिम दोनों घाट हैं और इसके दक्षिण में नील गिरि की पहाड़ी है। यहाँ कनाडा जाति के लोग रहते हैं और आज कल जो इन का राजा है वह अङ्गरेज़ों का पक्षा मित्र हैं। दो अन्यलमन वाद्याहों ने इस पर राज किया। पहले का नाम हैदरअली था और दूसरे का टीपू सुलतान।

२—दो सौ बरस हुए जब हैदरअली पैदा हुआ था। उसका बाप एक साधारण ग़रीब सिपाही था। हैदर पढ़ा



हैदरञ्जली।

लिखा न था; उसने पहले सिपाही का काम सीखा था वह थोड़े से डाकुओं का सरदार था; वह उनको तन्खाह न देता पर लूट के माल में साभी करता था। उस के साथी गांव से माल असबाब ढोर बकरियाँ और अनाज तक लूट ले जाते थे। वह लूट के माल में से आधा अपने साथियों को देता था और आधा आप रख लेता था।

३—हैंदर के साथी बढ़ते गये और कुछ ही दिनों में वह इतना

वली हो गया कि उस ने एक पहाड़ी गढ़ ले लिया अब वह अपने को सरदार कहने लगा। उस ने अपने सिपाहियों को क़बायद सिखाई। मैसर के हिन्दू राजा ने उसका नाम सुना तो उसको अपने यही नौकंर रख लिया। हैदर के आदमी भी रख लिये गये और वह मैसर राज की सेना का सेनानायक बना दिया गया। वह दिन दिन वली और धनी होता गया और अन्त में प्रधान सेनापित हो गया।

४-- उस समय प्रेस्र का राज बहुत छोटा था। वह

अपने चाचा से छड़ बठा जो उस के सयाने होने तक राज का रक्षक कर दिया गया था। हैंदर ने राजा का साथ देने के बहाने उस के चाचा से सब अधिकार छीन कर उसे क़ैद में डाल दिया। कुछ दिन वह राजा की ओर से राज करता रहा पीछे उस ने चुपके से राजा को भी केंद्र कर दिया और आप मैस्र का सुलतान बन बैठा।

५—हैदर ने प्रैस्र पर २२ वरस राज किया। वह सदा दक्षिण के हुल्ला वादशाहों निज़ाम, करनाटक के नवाब महम्मद्श्रली, महरठे और अंग्रेज़ों से लड़ता रहा। वहाँ सारा दक्षिण लेना चाहता था और ले भी लेता क्योंकि वह महम्मद्श्रली से बली और वीर था और उस की सेना भी अच्छी थी। पर जब कभी हैदर ने चढ़ाई की सदा अंग्रेज़ों ने महम्मद्श्रली की सहायता की।

६—एक समय हेंदर अपने कूर सिपाहियों का दल लें कर पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीख के मैदानों में होता हुआ मद्रास के निकट आ पहुँचा। वह उस देश के ऊपर पेसाही आया जैसे उत्तर-भारत में अफ़ग़ान आये थे। वह मारता काटता गांच जलाता खेत रौंदता और ढोर हंकाता हुआ चला था। मद्रास के सेएट जार्ज किले से अंग्रेजों ने सारा देश जलता देखा।

७—वह यह न जानते थे कि हैदर का साहस मद्रास तक आने का होगा। इसी से उन के पास छड़ाई करने की सेना भी न थी। उन्हों ने कलकत्ते से सेना बुलवाई। वहां बारेन हेस्टिइस् जो गवरनर जैनरल था उस ने एक सेना एक वीर सरदार सर आयरकूट की कमान में भेजी। उसने हैदर को मैसर भगा दिया। बरसों तक लोग हैदर के करनाटक की चढ़ाई और मैसर के सवारों की कूरता की कहानियाँ कहते रहे।

#### ४६—टीपू सुलतान । अंग्रेजों से लडाई।

१—हैंदरअली के मरने के पीछे उस का बेटा टीपू सुलतान हुआ। उस ने पचास बरस तक राज किया। वह हैदर ही सा वीर था पर न तो वह वैसा बुद्धिमान ही था न उस ने वैसा अच्छा राज किया। हैदर मुसलमान था पर उस ने कभी हिन्दुओं को मुसलमान होने के लिये बाध्य न किया। उस ने उन को सदा अपने मत पर वे रोक टोक चलने दिया। पर टीपू ने हिन्दू राग्यों से जो प्रेस्टर के आस पास थे लड़ता और हिन्दुओं को मुसलमान होने के लिये बाध्य करता और जो मुसलमान न हो जायं उन को मार डालना अपना परम धर्म समस्ता था।

२—टीपू अंग्रेज़ों से बहुत चिढ़ता था। वह उनसे अपने बाप की सेना में छड़ चुका था ओर अच्छी तरह जानता था कि इन्हीं के कारण मुक्त को करनाटक नहीं मिछा और इन्हीं ने मुक्ते वहाँ का बादशाह बनने न दिया। पर बह पहले उन से न लड़ा। उस ने पहले एक छोटी हिन्दू रियासत कुड़ग पर जो मैसूर के पास पश्चिमी घाट से

मिली हुई है श्राघा किया और इन ने उसको जात लिया और बहुत से कुंद्यवाणी की मार डाले और बहुतों को बन्दी बना कर मैसुर लाया।

३ इस के पीछे टीपू पश्चिमी

घाट के पहाड़ पार कर पश्चिम
समुद्र के किनारे की ओर गया
और कनाडा और मलावार के
देश जीत लिये। यहाँ भी उस ने
लोगों के साथ बड़ा कूरता का टीपू छलतान।
व्यवहार किया और बहुतों को मुसलमान बना डाला।
कालीकट के कुछ व्यापारी जितना रुपया टीपू ने मांगा उतना
न दे सके सो उस ने उनका समुद्र में एक बड़ी चट्टान पर भेज

दिया वहां वे भूखों मर गये।

४—आठ वरस टीपू को राज करते हो गये थे। उसका बल दिन दिन बढ़ता ही गया, उस के घमएड का वारापार न रहा और वह अपने को भारत में सब से बली समक्ष्मे लगा। बह दक्षिण द्रावनकोर की ओर चला और उस देश को भी

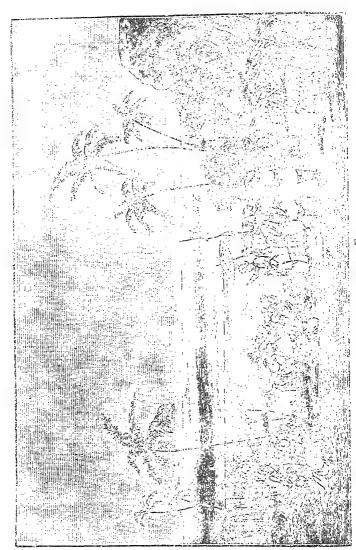

टीषू आर मालावार के सौद्रागर।

जीतना चाहा। ट्रावनकोर का राजा बहुत हरा। वह यह जानता था कि मैं टीपू ऐसे बली शत्रु का सामना नहीं कर सकता और उस ने उसकी मालावार और कुड़ग में लोगों के साध क्रूरता का भी हाल सुना था। उस ने और कोई बचने की राह न पा कर अंग्रेज़ों से विनती की कि आप मेरी सहायता कर और मुक्ते टीपू से बचा लें।

५—उन दिनों लाई कार्नवालिख गवरनर जैनरल था। उस ने टीपू को ज़वनकोर छोड़ देने के लिये लिखा। टीपू ने न माना तो अंग्रेज़ों ने उस से लड़ाई ठानी। निज़ाम और महरठों ने भी उनका साथ दिया क्योंकि उन्हों ने उसका बल बढ़ता देखा था और उन्हें डर था कि द्रावनकोर लेने के पीछे हमारे ही उत्पर न टूट पड़े।

६— त्रार्ड कार्नवालीस आप कलकत्ते से मद्रास आया। वह अंग्रेज़ी सेना को अपनी कमान में लिये टीपू को खदेरता हुआ मसूर के पटार पर जा पहुंचा। निज़ाम और महरहों की सेनाओं से कुछ लाभ न हुआ। उन्हों ने लड़ने के काम अंग्रेज़ी सेना के लिये छोड़ दिया और आप मैसूर के गांव लुटने में लग गये।

७—अंग्रेज़ी सेना ने बङ्गुळीर जीत लिया और टीपू की गाजभानी श्रीरंगपत्तन पर चढ़ाई कर दो। यह मंसूर के निकट कावेरी नदी के किनारे बसा है; इसके चारों और कावेरी बहती है। जब अंग्रेज़ी तीर्प कोट पर गांछे वरसाने लगी तब टीपू डरा कि कहीं गढ़ छिन न जाय और उस ने सिन्ध के लिये प्रार्थना की।

८—सिन्ध कर ली गई और टीपू को लड़ाई का सब सर्च देना पड़ा और उस को अपना आधा राज भो देना पड़ा। निज़ाम और महरठों ने कोई काम न किया था तो भी यह देश निज़ाम महरठे और अंग्रेज़ों ने आपस में बांट लिया। अंग्रेज़ों को मालावार पश्चिमी समुद्र के किनारे के देश मदुरा और सलेम इसी मैं मिले।

६—इस लड़ाई के समाप्त होने पर लार्ड कार्नवालिस इड़ालैएड लीट गया। सन् १७६२ ई० के भारतवर्ष के नक़रों से तुम जानोंगे कि उस ने अंग्रेज़ी राज को कितना बढ़ाया। इस नक़रों को सन् १७६५ ई० 'के नक़रों से जैसा लार्ड क्लाइव ने छोड़ा था मिलाने से तुम जानोंगे कि लार्ड कार्नवालिस ने राज में कितना राज बढ़ाया। यह नये देश मद्रास प्रेसीडेन्सी में थे। इस प्रेसीडेन्सो को लार्ड क्लाइव ने उत्तरीय सरकार को लेकर नीव डाली थी। लाड कार्नवालिस ने इसमें एक तिहाई और जोड़ा; उसो से उस को अंग्रेज़ी भारत का दूसरा बनानेवाला कहते हैं।

१० — सात बरस तक टीपू शान्त रहा। इस के पीछे वह फिर अंब्रेज़ों से छड़ाई करने का उँद्योग करने छगा। उस ने फ्रान्स के बड़े बादशाह नेपोछियन को जो अंब्रेज़ों का बड़ा शत्रु था छिखा कि उनको भारतवर्ष से निकाछ देने में मेरी

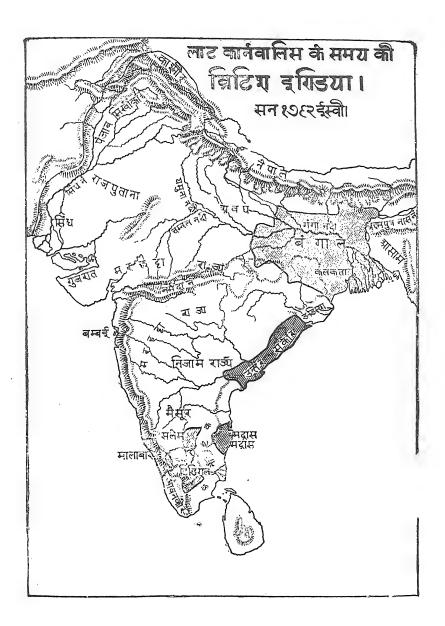

#### ( २२६ )

सहायता करो। उस ने महम्मद अली को भी अपना साथ देने के लिये लिखा।



कृष्णाराजा।

११—उन दिनों लाई वेलेज़्ली गवरनर जेनरल था।
वह कलकत्ते से आया और अंग्रेज़ी सेना ने फिर मैस्र पर चढ़ाई की। टीपू श्रीरंगपत्तन में फिर घिर गया और थोड़ी ही लड़ाई के पीछे अंग्रेज़ों ने नगर ले लिया। टीपू गढ़ के फाटक पर छड़ता मारा गया। मैसूर का वह भाग जो हैदरअठी के पहले हिन्दू राज्य में था फिर एक राज्य बना दिया गया। बूढ़ा राजा मर चुका था। उसी कुल का एक छोटा छड़का जिस का नाम कुन्ज्याचा था बन्दी घर से निकाल कर सिंहासन पर बैठाया गया। यह घटना आज से ठीक १०० बरस पहिले की हैं।

#### ५० - लाई वेलेजली।

अंग्रेजों को भारत का शासनकर्ता बनानेवाला।

१—कुछ कम सिवाय सौ वरस हुए एक बड़ा अंग्रेज़ी लाई जिसका नाम लाई वेलेज़ली था भारतवर्ष का गवरनर जैनरल होकर आया। अब तक अंग्रेज़ों के मन में यह समाया ही न था कि अकबर की भाँति सारे भारतवर्ष पर राज करेंगे। अंग्रेज़ों ने भारत के बहुत से भाग ले लिये पर उन की दशा यह थी कि अपनी इच्छा न रहने पर भी किसी के साथ लड़ना पड़ा और युद्ध समाप्त होने पर कई प्रान्त जीत लिये गये। अंग्रेज़ आप से आप, किसी पर चढ़ाई न करते थे। हाँ, कोई उन्हें छेड़ता था तो अपने बचाव के लिये न लड़ते तो क्या करते। ईस्ट इिएडया कम्पनी भारत में व्यापार करके हपया कमाना चाहती थी।

२—एक कुछ के सारे बच्चे कुछपति अर्थात् अपने बाप की आज्ञा मानते हैं और बाप उन से अच्छे काम कराता है। बच्चा कोई बुरी बात करता है तो बाप उसे दएड देता है। बाप बच्चों की रक्षा करता है, दुख दद से बचाता है और चह बातें बताता है जिन का करना उचित है या जिन को न



लाड वेलेज़ली।

करना चाहिये और जिनसे बचना चाहिये।

३—अच्छे राज्य में प्रजा अपने राजा की आजा ऐसे ही मानती हैं जैसे बच्चे अपने बाप की। राजा या बादशाह अपनी प्रजा को दुख से बचाता है, अपराधियों को द्राड देता है और निर्वेलों की रक्षा करता है जिस से उस की प्रजा सुख चैन से रहती है।

४—इसी प्रकार भारत ऐसे बड़े देश में सब जगह शान्ति रखने और प्रज्ञा की रक्षा के निमित्त यह परमावश्यक है कि एक शिक्तमान न्यायपरायण और सुजन हाकिम या बादशाह हो; शिक्तमान उसे इसिलीये होना चाहिये कि सामन्तों और हाकिमों से अपनी आज्ञा पूरी करायें, चोरों और लुटेरों को दबाने की योग्यता उसमें हो जिस से सब जगह शान्ति रहे। उस के पास समुचित धन होना चाहिये जिस से अकाल पड़ने पर कङ्गालों और दीन दुखियों की सहायता कर सके।

वह अकबर की भाँति बुद्धिमान और सुजन होगा तो प्रजा के लिये अच्छे और न्याय के क़ानून बनायेगा और सब को उस कानून के अनुसार चलने को वाध्य करेगा।

५ - उस समय भारत में शासन करनेवालों में अंग्रेज़ अर्थात् ईस्ट इिएडया कम्पनी ही सन से बली, सन से बुद्धिमान् और धनी थी। लाई वेलेज़ली ने देखा कि सन अंग्रेज़ों के लिये यह परमानक्यक है कि देश में जो लूट मार मची है उस का रोक और भारत को चौपट होने से बचायें। इस समय के बड़े बड़े शासनकर्ता यह थे, उत्तर भारत में अवध का नवान, मध्य भारत में महरठों के सरहार और निज़ाम और हिश्लण-भारत में मैस्र का टीपू सुलतान। सिख लोग भी बलवान होते जाते थे पर उन की कार्यवाही पञ्जाव के बाहर न हुई थी। इनमें महरठे बड़े शिक्तमान् थे।

६—लार्ड वेलेज़ली ने सब शासनकर्ताओं को लिखा कि वह उस को प्रधान मानकर उस की आज्ञा मानें। उस ने कहा कि अगर तुम पेसा करना स्वीकार करो तो तुम्हारे देश में एक शिक्तमन् सेना भेजी जायगी जो सब शतुओं को भगा देगी और देश भर में शान्ति रखने में सहायता देगी; सब को इस सेना का खर्च देना पड़ेगा; आपस में लड़ाई दंगा न करने और अपनी प्रजा को दुख न देने और देश का सुप्रबन्ध करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी।

८ निज़ाम सब से निबल था और महरठों से बहुत

डरता था। उस ने वेळेज़ळी की बात तुरन्त खीकार कर ळी। एक शक्तिमान सेना निज़ाम के नगर हैदराबाद को भेजी गई। तमी से सब निज़ाम अंग्रेज़ों के मित्र और सहायक रहे हैं और सब ने निश्चिन्त होकर देश का शासन किया है।

८—टीपू सुलतान और महरठे भी वेलेज़ली की उस उत्तम नीति को मान लेते तो उन कांभी भला होता और उन की सन्तान राज करती होती।

ध्यार टीपू ने न माना। वह अंग्रेज़ों से छड़ बैठा और छड़ाई में मारा गया। मैसूर राज्य फिर हिन्दू राजा को दे दिया गया और उस की सन्तान अब मैसूर में राज करती है। मैसूर के राजा छोग अंग्रेज़ों के सहायक और परम मित्र हैं। जो देश पुराने मैसूर पाज्य में न थे पर हैदर और टीपू ने जीते थे उन को अंग्रेज़ों महरठों और निज़ाम ने बांट छिया। मद्रास प्रेसीडेन्सी का वह भाग जो पश्चिम समुद्र के तट पर है और नीछिगिर पहाड़ के दक्षिण का कोयंबटूर ज़िला अंग्रेज़ों के हिस्से में आया। थोड़े ही दिन पीछे निज़ाम ने अपनी रक्षक सेना का खर्चा देने के बदले अपना हिस्सा छाई वेलेज़ली की आजा छेकर कम्पनी को सौंप दिया। इस माँति मंसूर और तुङ्गभद्रा नदी के बीच का देश जो समिपत ज़िले कहलाते है और जिनमें विलारी और कड़ापा के ज़िले हैं अंग्रेज़ों के हाथ आये।

१०—तञ्जीर का देश जिसके बीच में होकर कावेरी

नदी बहती है इतना उपजाऊ है कि वह दक्षिण का बाग कहलाता है। यह देश और जरनाटिक जिस पर महम्मद्शली शासन करता था और जिस को क्षाइव ने सन् १७५२ ई० में बरियों से बचाया था अङ्गरेज़ी राज में मिला लिये गये क्योंकि उन के राजा मर गये थे और उन की कोई सन्तान न थी। उन के नातेदारों की पेनशन कर दीं गईं।

११—इस रीति से सन् १८०० ई० में मदास का हाता पूरा हो गया। १७६५ में लार्ड क्वाइच ने इसका आरम्म किया। १७६२ ई० में लार्ड कार्नचालिस ने इसे बढ़ाया और १८०० ई० में लार्ड बेलेज़ली ने इसे पूरा कर दिया।

१२ कुछ हो दिन पीछे अवध के नवाब ने भी ईस्ट इिएडया कम्पनी की अधीनता खीकार कर ली और जो अङ्गरेज़ी सेना उस की रक्षा के लिये रखी गई थी उस के खर्च के लिये गङ्गा यमुना के बीच का दोआबा अङ्गरेज़ों को दे दिया। यह देश वारेन हेस्टिङ्गस् ने नवाब के बाप शुजाउदौला को पचास लाख कपया लेकर दिया था।

यह अङ्गरेज़ी भारत का पश्चिमोत्तर देश कहलाया इस की राजधानो इलाहाबाद थी।

१३—अव शक्तिमान् शासकों में महरहे ही बने थे जो अङ्गरेज़ों के बस में न आये थे और जिन्हों ने ईस्ट इिंडिया कम्पनी की अधीनता स्वीकार न की थी। पांच महरहे सरदार थे जो शिवाजी के मरने के पीछे थे; इन के नाम

यह हैं, पूना का पेशवा, गुज़रात का गायकवाड, ग्वालियर का सधिया, इन्दौर का होलकर, और नागपुर का भोंसला। लाडे वेलेज़ली की शरतें गायकवाड़ ने मान ली और उस समय से गुज़रात में उस की सन्तान शान्ति पूर्वक राज्य करती है। पेशवा होलकर से हार कर अपनी जान लेकर बम्बई भागा। वह भी लाई वेलेजली की बातीं को मान गया और अंग्रेजी मेना जो उस की सहायता को भेजी गई थी उसके खर्च के लिये अपने राज्य का कुछ भाग दिया। यह बम्बई हाते का एक टुकड़ा है। और तीन महरठा सरहारों ने न माना; उन्हों ने लड़ाई छेड़ दी। सधिया और भोंसला चार बड़ी लडाइयों में हराये गये और अन्त में उन्हों ने भी वेलेज़ली की शर्चे मान ली और सेंधिया ने अपने राज का यमुना के उत्तर का भाग और भोंसला ने उड़ीसा अंग्रेज़ों को सौंप दिया। यह देश सन् १७६५ ई० में इलाहाबाद की सन्धि में शाह आलम ने अंग्रेज़ों को दे दिया था पर अभी तक यह महरहों के हाथ में था।

१४—ईस्ट इण्डिया कम्पनी लाई वेलेजली के इन देशों के लेने से प्रसन्न न हुई। उने के व्यापार का सब मुनाफ़ा सब लड़ाई में खर्च हो गया था। उन्हों ने एक और गवरनर जैनरल भेजा और उस को हुकुम दिया कि चाहे जो हो जाय भारत के किसी राजा से न बोलें और महरहों या और किसी से लड़ाई न लड़े।

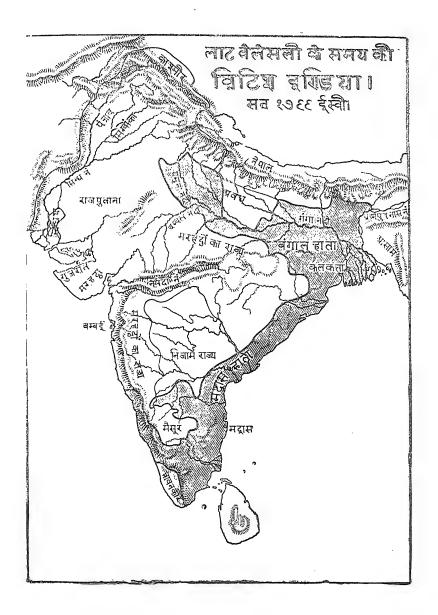

१५-सन १८०५ ई० में वह इज़ुलैएड लीट गया। वह भारत में सात बरस रहा। उस ने मद्रास प्रेसीडेन्सी पूरी की और पश्चिमीत्तर प्रान्त बनाया। इस नक़रो से मालूम होगा कि उस ने अज़रेज़ी राज कितना बढ़ाया। पहले नक़रो के मिलाने से पता लगेगा कि उस ने लाई कार्नचालिस के पीछे सात बरस के भोतर कितने देश अंग्रेज़ी राज्य में मिलाये।

## ५१—लार्ड हेस्टिङ्गस्।

(उस ने अंग्रेज़ों को भारत का राजा कैसे बना दिया)।

१—सन् १८०५ से १८१३ ई० तक अर्थात् लाई वेलेज़ली के भारत छोड़ने के आठ बरस पीछे जो तक गवर्नर जेनरल आये उन्हों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी पर अंग्रेज़ी भारत ही में शान्ति रही और सारे देश में लड़ाइयाँ ही होती रहीं। महरठों ने राजपूतों पर आक्रमण किया। राजपूतों ने अंग्रेज़ों की सहायता मांगी। डाकुओं के फुएड जिन्हें लोग पिएडारी कहते थे मध्य भारत के लोगों को लुटते मारते और उन के गांवों को जलाते फिरते थे और अंग्रेज़ी राज पर भी धावा मार दिया करते थे। अंग्रेज़ी भारत को छोड़ और कहीं कोई ऐसी बलवान शक्ति न भी जो उन्हें दबा सकती और पेशवा और महरठा सरदार अंग्रेज़ी भारत पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे।

२-लार्ड हेस्टिङ्गस् इन दिनों गवर्नर जेनरल था। उस ते

विलायत के ईस्ट इिएडया कम्पनी को सब हाल लिखा। वह जानता था कि और सब राज्य बहुत जस्दी अंग्रेज़ी राज्य में मिल जायंगे इस से उस ने लार्ड वेलेज़ली की चाल चलने की आज्ञा मांगी और यह कहा कि सब हिन्दुस्थानी राजाओं की एक ही बार अंग्रेज़ी सरदार की अधीनता खीकार करने

का हुकम दिया जाय, और किसी उपाय से शान्ति नहीं हो सकती। ईस्ट इिड्या कम्पनी लार्ड हेस्टिड्स पर पूरा मरोसा करती थी। वह उसे बुद्धिमान और दूरदर्शक समक्षती थी। कम्पनी ने अब जाना कि उस का कहना ठीक है और लाड वेलेज़ली ने भी ठीक ही किया था। इस से उस ने उत्तर दिया कि जो चाहो करो।



लार्ड हेस्टिङ्गस् ।

३—इसी समय नैपाल के गोर्खों ने पश्चिमोत्तर देश पर चढ़ाई की और नागपुर के राजा और पेशवा ने अङ्गरेज़ों के विकद हथियार उटाये और होलकर और सेंधिया को लेकर मध्य भारत में अङ्गरेज़ों पर चढ़ आये।

४—लार्ड हेस्टिङ्गस् सब के लिये तयार था। एक बड़ी अङ्गरेज़ी सेना ने नैपाल जा कर गोरखों को हराया। डन के राजा ने अधीनता खीकार की। इस से उस के साथ सिन्ध कर ली गई उस को अपने देश में राज्य करने की आज्ञा दे दी गई। हिमालय पर्वत के दक्षिण का देश पश्चिमोत्तर देश में मिला लिया। अब वह अङ्गरेज़ों का मित्र होके नेपाल में राज्य कर रहा है।

५—इस के पीछे कुछ पलटनें पिएडारियों से लड़ने को भेजी गई'। यह डाकू लोग सिपाहियों की भाँति नहीं लड़ते थे। यह सदा भाग जाते थे तब भी यह जगह जगह खदेड़े जाते थे। कुछ दिन पीछे यह बिलकुल दब गये और अपने अक्ष शक्ष डाल कर खेतीबारी करने लगे।

६—अंग्रेज़ी सेनापित अब महरहों से लड़ने चले।

कुछ घमसान लड़ाइयों के पीछे उन्हों ने महरहों पर विजय
पाई। पेशवा का राज्य उस से छीन लिया गया और उसे
पैनिशन दे दी गई। उस को राज्य उन देशों में मिला लिया
गया जो उस ने लाई वेलेज़ली को दिये थे और वह सब
मिल कर बम्बई हाता बना। होलकर, संधिया और
मोंसला को अपने अपने राज्य में राज्य करने की आज़ा दी
गई और उन्हों ने भी अङ्गरेज़ों की अधीनता स्वीकार
की। पांच बरस में लाई हेस्टिङ्गस् ने वह काम जो कि
लाई वेलेज़ली ने आरम्म किया था पूरा करके अङ्गरेज़ों को
भारत का राजा बना दिया। उस ने बम्बई हाता पूरा कर
दिया। वह उंग्रेज़ी भारत का चौथा बनानेवाला था।

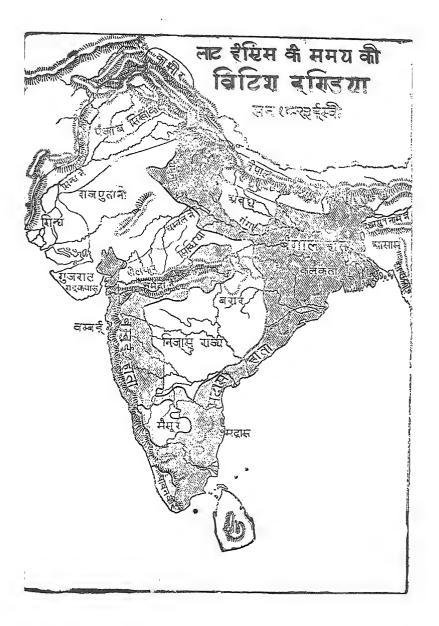

सन् १८२३ ई० वाले नक्तों को देखने से यह जाना जाता है कि लार्ड हेस्टिड्स् ने लगमग इस बरस में सरकारी राज्य में कीन कीन से देश मिलाये।

## ४२—लार्ड विलियम वेरिटङ्क । सडको पर यात्रियों की रक्षा का प्रवन्ध ।

१—पहले आठ गवरनर जेनरलों को बहुत सी छड़ाइयाँ छड़नी पड़ी थीं। जब लार्ड बेिएटङ्क नवें गवरनर जेनरल हुए तो चारों और शांति थी। इसका कारण यह था कि वेलेजली ने अंग्रेज़ों को भारत का राजाधिराज बना दिया था। कोई राजा या सरदार किसी दूसरे से छड़ाई नहीं कर सकता था। करता तो गवरनर जेनरल उस को रोकता। सब प्रान्तों की प्रजा सुरक्षित थी। कोई राजा अपनी प्रजा को दुख नहीं दे सकता था और दुख देता तो गवरनर जेनरल उसे रोकता।

२—छड़ाई के दिनों में राजा का यह काम है कि सेना रखे और उस की वैरी से छड़ने के छिये सज्जित करे। छड़ाई में देश का रुपया बहुत सा'नष्ट होता है। जब शांति रहती है तो राजा को अपने देश की दृशा सुधारने और अपनी प्रजा को सुखी करने का अवकाश रहता है। छाड़ वेस्टिड्ड के समय में शांति रही। इस से उन को भारत की प्रजा के भछाई के छिये बहुत कुछ करने का अवकाश मिला।

३—पहला काम जो उस ने किया वह रास्तों और सड़कों पर की रक्षा थो। विना सिपाही साथ लिये कोई राह नहीं चल सकता था। देश में डकत और ठम फैले हुए थे। डाकू रास्ते में लूटते और ठम बटोहियों का गला घोंट मार डालते थे और उन का माल असवाव ले जाते थे। बहुत से लोग जो परदेश करने जाते थे घर फिर कर नहीं आते थे। कारण यह था कि ठम और डाकू उन को लूट कर जान से मार डालते थे और उन के बाल बच्चे उन को फिर न देखते थे।

ध—डाकू साधारण यात्रियों के भेष में तीस चालीस चालीस की टोलियों में फिरा करते थे; धनी लोगों के घरों का पता लगा कर गत को मशालं लेकर उनपर डाका डालते थे; उन का धन लुट लेते थे; और उन को नाना प्रकार के दुख देते थे, और कभी कभी उन को मार भी डालते थे।

५—उग डकतों से भो निद्धर और भयंकर थे। डकत तो पहले धन मांगते थे और धन न पाते थे तो मार डालते थे पर उग तो सदा प्राण ही लेते थे। उग काली को पूजते थे और यह समक्ष्ते थे कि काली जीव मारने से प्रसन्न होती है। यह वही देवी थी जिसे वित्तीर के राजपूत राजा भीमसीं ने सपने में देखा था। यह इस इस वारह वारह की टोलियाँ बना कर निकलते थे। यह भी शान्त भले मानस गांववालों का भेष बनाते थे। रास्ते में कोई यात्री

मिलता था तो उसके मित्र बन जाते थे। जब वह अकेला रस्ते या घने बन में पहुंचता था तो उस के गले में कमाल डाल कर ऐसा ऐंडते थे कि वह मर जाता था: फिर उस की लाश को गाड देते थे और उस का माल असवाव ले लेते थे:



हवा ।

जब इस काम से छुट्टी पाते थे तो खेती वारी और दुकानदारी के धक्ये में लग जाते थे और किसी को यह सन्देह न होता था कि वह लोग पापी बदमाश हैं। ठगों की एक बोली और वन्धे इसारे थे जिन को उन के सिवा और कोई नहीं समस्ता था।

६-बेरिटङ् ने अङ्गरेज़ी अफ़सरों को आज्ञा दी कि जाओ ठगों और डाकुओं की जड़ खोद डाली। सात आठ बरस में पन्द्रह सी ठग पकड़े गये। ऊपर कुछ ठगों का चित्र है। देखों इन के चेहरे कैसे भयानक हैं। कुछ दिन पीछे एक भी ठग और डाकू न बचा। रास्तों और सड़कों पर ऐसा सुख चेन हो गया जैसा सैकड़ों बरस से किसी को न मिला था।

# प्र - लार्ड डलहौजी।

भारत में अंग्रेज़ी राज का स्थापन करनेवाला पांचवां पुरुष।

१—लार्ड डलहोज़ी तेरहवां गवरनर जेनरल था। उस ने बहुत से काम ऐसे किये जिन से यह देश पहले की अपेक्षा बहुत सुखी और धनी हो गया।

२—यह भारत में अंग्रेज़ी राज का स्थापन करनेवाला पांचवां पुरुष कहलाता है क्योंकि लाई क्वाइब, लाई कार्न-वालिस, लाई वेलेज़ली भीर लाई हेस्टिङ्गस् की तरह इस ने भी बहुत सी रियासतों को अंग्रेज़ों के अधीन किया।

३—पहछा देश पञ्जाब था जिस में सिक्ख रहते हैं। उन का सब से बड़ा राजा रणजीत सिंह था जो अंग्रेज़ों का मित्र था। उस के मरने के पीछे सिक्ख सरदार अंग्रेज़ों से छड़ बैठे पर हार गये और लार्ड डलहीज़ी ने इस अभिप्राय से कि फिर कराड़ा बखेड़ा न हो और देश पटानों की लूट मार से भी बचा रहे पञ्जाब को अंग्रेज़ी राज में मिला खिया।

बहाद्र सिक्ख सिपाही अंग्रेजी अफसरों की कमान में अंग्रेजी सेना में भरती किये गये और अब वह भारत की अंग्रेजी सेना के सब से अच्छे सिपाही समक्ते जाते हैं।

ध—हैदराबाद के उत्तर महानदी और गोदावरी के बीच का महरहा देश नागपूर के राजा भोंसला के शासन में था।



'राजा मर गया और उस के कोई सन्तान न थी इस लिये उस का राज अंग्रेजी अमल-दारी में मिला लिया गया। और उसका नाम मध्यप्रदेश रखा गया।

५-अवध के नवाव के राज्य में ऐसा क्रववन्ध और उपद्रव मचा हुआ था और वह अपनी प्रजा पर पेसा अत्याचार करता था कि प्रजा ने गवरनर

जैनरल से सिकायत की। कई गवरनर जेनरलों ने उस को समक्राया और कहा कि देश का प्रवन्ध ठीक न होगा तो तुम्हारा देश छिम लिया जायगा। पर देश की दशा विगड़ती गई। अवध का नष्ट होने से बचाने के लिये लाई इलहीजी ने उसे अंग्रेजी शासन में कर लिया। नवाब के लिये बड़ी पेनशन कर दी गयी और वह कलकत्ते भेज दिये गये।



६—लार्ड डलहोंज़ी के इन प्रान्तों को अंग्रेज़ी राज में मिलाने के कारण अंग्रेज़ी अमलदारी पहले से एक तिहाई बढ़ गई। पृष्ठ २४३ का नक़शा देखों और उस नक़शे को भी देखों जो पृष्ठ २३६ पर हैं और जिस में लार्ड हेस्टिड्नस् के सामने अंग्रेज़ी राज का विस्तार दिखाया गया है तो तुम जानोंगे कि लार्ड डलहोंज़ी ने अंग्रेज़ी अमलदारी कितनी बढ़ाई। उन के समय से फिर कोई देश इस में नहीं जोड़ा गया। इतना ही हुआ कि ब्रह्मा देश का आकार बढ़ गया।

७—ब्रह्मा का राजा मृह्ता से अंग्रेज़ों से लड़ बैठा और परास्त कर दिया गया और ब्रह्मा का वह भाग जो पेगू कहलाता है और जिस का प्रधान नगर रंगून है अंग्रेज़ी ब्रह्मा में मिला लिया गया।

## ५४ - अंग्रेज़ी राज के लाभ।

१—आज कल कोई मद्रास से वम्बई या कलकत्ता जाना चाहे या किसी बड़े शहर से दूसरे शहर की यात्रा करना चाहे तो सुन्दर रेलगाड़ी में बैठ जाता है और घण्टे में १० कोस चला जाता है। साठ बरस पहले रेल गाड़ियाँ न थीं। जितनी अब एक दिन में यात्रा हो सकती है उतनी तब अठवारों में होती थी और कभी इतने में भी पूरा न पड़ती थी। साठ बरस हुए लाई डलहीज़ी ने सब से पहले रेल की सड़क बनवाई थी। यह सड़क पहले

२० ही मील लम्बी थी। अब भारत भर में २३६००० मील लम्बी रेल की सडकें हैं।

२—उन दिनों में दूर दूर के गाँवों में अंग्रेज़ी माल मिलना बहुत कठिन था और बहुत महंगा मिलता था क्योंकि व्यापारियों को बैल-गाडियों पर लाद कर ले जाना पड़ता था। अब यह माल बहुत सस्ता हो गया है।

रेल इसको सब जगह पहुँचा देती हैं और खर्चा भी कम पडता है।

३—पहले जब कभी अकाल पडता तो हजारों आदमी भूखों मर जाते थे क्योंकि वहाँ अनाज पहुँचाने में बडी कठिनाई पडती थी। अब जब कभी अकाल पडता है तो भारत, अमेरिका और



इङ्गलिस्तान के भी उद्दार लोग अनाज मोल लेने के लिये रुपया देते हैं और अनाज वड़ी सुगमता से भूखों के खाने के लिये सब जगह पहुंचा दिया जाता है।

ध-भारत की बड़ी बड़ी नदियों का पानी समुद्र में जाकर गिरता है और किसी काम नहीं आता। यह पानी पेसी जगह पहुँचाया जाय जहाँ पानी नहीं है तो लोग वहाँ खेती कर सकते हैं। लाई डलहोज़ी ने बहुत सी नहरें बनवाई और सूखी घरती पर पानी पहुँचाया। उन्हों ने गड़ा की नहर निकलवाई जिसके बरावर संसार में दूसरी नहर नहीं है। उन की निकलवाई नहरें तीन हज़ार मील तक देश में गई हैं उस को उपजाऊ बनाती हैं और जहाँ पहले चटियल ग्रैदान रहता था वहाँ अब हरें भरे खेत पड़े हैं।

५—छाईं डलहोज़ी की गवरनर जेनरली में अंग्रेज़ी और देशी भाषा पढ़ाने के लिये बहुत से मदरसे खुले। उस के समय में इस देश में पचीस हज़ार स्कूल थे अब बढ़ते बढ़ते २००००० हो गये हैं जिन में ८० लाख लड़के पढ़ते हैं।

६—लार्ड डलहोज़ी के समय से पहले विरला ही कोई चिट्ठी लिखता था। डाक महसूल बहुत था। रेल का तो नाम ही न था और सड़कें भी बहुत कम थीं। हरकारे चिट्ठियाँ ले जाते थे और बहुत धीरे धीरे चलते थे। चिट्ठियों पर ठिकट न होते थे। दूर की चिट्ठियों का महसूल भी अधिक देना पड़ता था। लार्ड डलहौज़ी ने आध आने के टिकट बनवा दिये। अब एक अने में चिट्ठी देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दो हज़ार मील तक पहुँच जाती हैं और पोस्ट कार्ड दो ही पैसे में जाता है। कुल भारत एक शक्तिमान राजा के शासन में न होता तो डाक का

प्रबन्ध नहीं हो सकता था। इस समय करीब 90000 डाकखाने और छेटर बक्स भारतवर्ष में है और करीब १२३ करोड़ चिटियाँ और पारसल साल भर में भेजे जाते हैं।

9—मद्रास से कलकत्ते को डाक के द्वारा चिद्दी जाने में दो दिन लग जाते हैं। मद्रास से कलकत्ते को कोई पांच ही मिनट में सन्देशा मेजना चाहे तो तार द्वारा भेज सकता है जो बिजली की भाँति दीड़ता है। इस रीति से छोटा सन्देशा भेजने में बारह आने लगते हैं। तार भी पहले पहले लाड डलहीज़ी के समय में लगा था। इस समय भारतवर्ष में करीब ३६०००० मील में तार फैला हुआ है।

## प्रय—गद्र।

१—रावर्ट क्लाइव को पठासी की छड़ाई जीते और भारत में अंग्रेज़ी राज्य स्थापन किये पूरे १०० वरस बीत चुके थे। बड़े बड़े अदछ बदछ हुए और नई नई बातें जारी की गई। यह सब भारत की भछाई के छिये थीं पर भारतवासी इन को अच्छा न समकते थे।

२—हम लोग इस समय में रहते हैं। रेल और तार को बड़े काम का जानते हैं। रेल तार और न रहे तो हम को बड़ा दु:ख होगा। ऐसे ही एक आने के टिकट में चिट्ठी मेजने अच्छे स्कूल अस्पताल और समाचार पत्रों के होने से हम प्रसन्न हैं। पर पहले भारतवासियों ने इन को सुना तो था नहीं इन से डरते थे और समक्तते थे कि हमारी हानि करने के लिये अंग्रेज़ इन को लाये हैं।

३—कोई कोई कहते थे कि रेल की पटरी और तार धरती को बांधने के लिये एक प्रकार की जञ्जीरें हैं। जब अंग्रेज़ों ने धरती बांध ली तो एक दिन हम लोगों को भी बांध लेंगे। जब लोगों ने रेल गाड़ियों को देखा कि बिना घोड़े या बैल के भारी भारी गाड़ियाँ चलीं तो वह समके कि इसके भीतर भूत-प्रेत या भवानी हैं। जब उन्हों ने देखा कि तार के द्वारा ५० कोस सन्देशा एक पल में पहुंच जाता है तो उनके डर का वारापार न रहा।

४—अब हम यह जानते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा जानना कैसा उपयोगो है, और ऐसे स्कूलों से जिनसे अंग्रेज़ी भाषा पढ़ाई जाय कितने लाभ हैं। पर जब पहले अंग्रेज़ी मदरसे खोले गये तो बहुत लोग हिन्दू और मुसलमान होनों यह समके कि अङ्गरेज़ी पढ़ने से लड़का हस्तान हो जायगा। हिन्दू यह समके कि स्कूल और अस्पताल खोलने से अंग्रेज़ उन का धर्म लेना चाहते हैं। यह तो जानते ही थे कि अंग्रेज़ उन को हस्तान करना चाहते हैं।

५ - ऐसी ही बेसिरपैर की बाल जिन को अब हम कूठी जानते और हंसते हैं दुष्टों ने बङ्गाल और अवध के सिपाहियों में फैलाई। इनका मुखिया एक महरठा सरदार नाना साहब था जो आप बादशाह बनना चाहता था। अवध में बहुत से वालुक़दार थे जिन की अंग्रेजो राज होने से प्रतिष्ठा कम हो गई थी और वह अपने पास पड़ोस के गाँव को लूट पाट न सकते थे। इन्हों ने समका कि अंग्रेज देश से निकाल दिये जायँ फिर हम जो चाहेंगे किया करेंगे।

६- एकाएक बहुत से सिपाहियों ने गदर मचा दिया और जिन हाकिमों की आजा मानने के लिये उन्हों ने कसम खाई थी

उन्हीं से लड़ने लगे। उन्हों ने अपने अंग्रेजी अफसरों को गोली मार दो और अंग्रेज स्त्री पुरुष बचा जो मिला उसे मार डाला मानो वह पागल हो रहे थे और मुगुलों की राजधानी दिल्ली को चले गये। यहाँ मुगल वंश का एक राज-कमार रहता था जिसके साथ अंग्रेजों ने बहुत अच्छा बर्ताच किया था। वह इन

हिन्द्स्तान का बादशाह कहने लगा।



सर जान लारेन्स। विगड़े सिपाहियों का नायक बन गया और अपने को

 पर भारत के और भागों के हिन्दुक्शोनी सिपाही इन वागियों से न मिले। वह बोले "कि हम ने अपने अफलरों का नमक खाया है हम इन को न मारेंगे"। इन का अभिप्राय यह था कि हम ने अपने अफ़सरों की आज्ञा मानने की शपय की है और हम इस के विरुद्ध न करगे। थोड़े ही दिन पहले सिक्ख अंग्रेज़ों के कट्टर बैरी थे और उन से बड़ी वीरता से लड़े थे; पर जब उनका देश ले लिया गया और एक बड़े अच्छे अफ़सर सर जान लारेन्स के शासन में कर दिया गया तब उन्हों ने जाना कि अंग्रेजी राज कसा



जेनरल हैवलाक ।

अंच्छा होता है और जो सुख उन को अब मिलता है वह कभी अपने देश के राजाओं के राज में न मिला था। वह अंग्रेज़ों के साथ रहे और उन की ओर से ऐसी घीरता से लड़े जैसे कि पहले वह उन्हीं से लड़े थे।

८—अंग्रेज़ी सेना कल-कत्ता मद्रास और वम्बई से दिल्ली को चली। अंग्रेज़ों ने

बागियों के सब नगर ले लिये और दो तीन महीना पीछे दिल्ली भी सर हो गईं। जनरल हैंवलाक ने नाना साहैब को परास्त किया। वह बन में भाग गया और आज तक उसका पता नहीं है। बरस दो बरस में चारों और शान्ति हो गई।

## पूर न्हर्ज़िक्तान की महाराजी का भारत की राजराजे धरी बन जाना।

१--इङ्गालिस्तान की महारानी ने अब इस वात का उचित अवसर जाना कि ईस्ट इिएडया कम्पनी से सब अधिकार

लेकर आप देश का शासन करें और १८५८ ई० में वह भारत की महारानी हो गई। ईस्ट इिएडया कम्पनी १५० बरस रह कर तोड दी गई।

२-वीस वरस पीछे १८७७ ई॰ में महारानी ने भारत की राजराजेश्वरी की पदवी धारण की। उन के बराबर अच्छा शासन करनेवाला भारत में विरला ही कोई हुआ होगा। उन का बरताव राजराजेश्वरी विक्टोरिया।



सब के साथ अच्छा था और वह सब पर दया करती थीं। वह अपने भारत के कंगाल भिक्तमङ्गों को भी ऐसे ही मानती थी जैसा इङ्गिलिस्तान के बड़े से बड़े सरदार को।

३-इङ्गिल्लान की महारानी भारत में नहीं रह सकतीं। इस लिये उन्हों ने अपनी ओर से देश का शासन करने के लिये एक अंग्रेज़ी सरदार भेजा। इस को वाइसराय

(राजप्रतिनिधि) कहते हैं। लार्ड कैनिंग पहला वाइसराय था। उस के पीछे चौद्ह वाइसराय आ चुके। आज कल लार्ड इरविन हमारे वाइसराय हैं (१६२७)।

४ -- अब सब से बड़ी विपत्ति जो भारत पर पड़ सकती है अकाल है। पहले भो इतनी ही अकाल पड़ते थे जितने

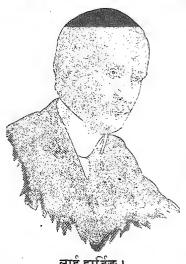

लार्ड हार्डिङ्ग ।

अब पड़ते हैं। पर लोगों के प्राण बचाने के निमित्त बहुत कम उद्योग किया जाता था। एक देश का राजा दूसरे देश पर जो बीत रही थी उसे जानता न था और जो जानता भी तो उस की परवा ही क्या थी। परवाह भी होती तो चह कर क्या सकता था क्योंकि पहले तो सडक

बहुत थोड़ी थीं और जो थीं भी तो वह किसी काम की नहीं। चारों ओर लड़ाई दंगा हुआं करता था। राजाओं और बादशाहों को इतनी छुट्टी न थी कि और बातों का विचार करते। जब कभी बड़ा अकाल पड़ता तो लाखों आदमी मर जाते थे। अपने देश में खाने को अन्न और पीने को पानी न रहता और दूसरे देश से लाने का कोई प्रबन्ध न था।



५-अव भारत एक सम्राट् के शासन में है और वाइसराय को भारत के एक खाइ की वैसे ही चिन्ता रहती है जैसी दूसरे की। जब अकाल आनेवाला रहता है तो उसे इस का समाचार दिन दिन तार से मिला करता है। वह आज्ञा देता है कि रेलों के द्वारा अन्न उन खानों से जहाँ महंगी नहीं है उन जगहों को भेजा जाय जहाँ अकाल पड़ा है। जिल के पास अनाज मोल लेने को पैसा नहीं है उन्हें पेसा हलका काम दिया जाता है जिस की करके पैसा कमायं और अन्न मोल ल। सारे भारत में एक शासन होने से यहाँ के रहनेवाले एक कुल के भाई भाई हो रहे हैं; सब एक दूसरे की सहायता करते और जहाँ कहीं अकाल पड़ता है वहाँ रुपया और अनाज भेजते हैं। इङ्गलिस्तान और अमेरिकावाले भी हम लोगों पर दया करते और अपने देश से लाखों रुपया और जहाज भर भर अन्न यहां वालों के लिये पहुंचाते हैं। इस लिये थाज कल अकाल वेसे उतनी हानि नहीं होती जितनी पहले हो जाती थ।।

६ -तुम ने देख लिया कि कई राजाओं और बादशाहों के अधिकार में रहने से जो आपस में लड़ा करते थे, भारत के लिये एक शक्तिमान और बुद्धिमान बादशाह के शासन में रहना कैसा अच्छा है। अब भारत-वासी एक कुल के बच्चों की भाँति रहते हैं और जैसे अब सुखी हैं वैसे कभी नहीं रहे।

७—पहले पृष्ठ पर एक नक़शा दिया हुआ है। भारत में

अंग्रेज़ी राज का विस्तार इस में दिखाया गया है। इसकी उस नक़रो से मिलाओं जो पृष्ठ २४३ पर छपा है और जिस में १८'\ई ई० में अंग्रेज़ी राज का विस्तार है जब लाई डलहीज़ी वाइसराय थे और जिस के थोड़े ही दिन पीछे इङ्गलिस्तान की महारानी ने भारत का शासन अपने हाथों में लिया तो



६५ बरस में जो प्रान्त अंग्रेज़ी शासन में आये उनका पता लग जायगा।

८—जनवरी सन् १६०१ ई० में इङ्गिलिस्तान की अच्छी और द्यालु महारानी और भारत की राजराजेश्वरी का देहान्त हो गया। उन के बड़े बेटे जो प्रिन्स आफ़ वेल्स (बेल्स के राज- कुमार) कहलाते थे पडवर्ड सप्तम के नाम से सिंहासन पर बैठे। उन्हों ने नौ बरका राज किया। यह भी बढ़े अच्छे बादशाह थे भीर उन की प्रजा उन को बहुत बाहती थी। सन् १६१० ई० में बह भी भर गये और उन के बेटे जार्ज पश्चम भारत के राज



राजेश्वर और इङ्गिलिस्तान के बादशाह हुए। इन्हीं के शासन में उत्तर-अमेरिका का आधा जिसे कनाड़ा कहते हैं, आस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिण अफ्रिका के बहुत से देश और और भी अनेक टापू और देश हैं।

> चिरजीवे नृप जार्ज हमारा । चिरजीवे यह भूप उदारा ॥ श्रीमान् राजराजेश्वर जार्ज पश्चम की जय ।

## हिन्दुस्थान के इतिहास की सरल कहानियां

(मानचित्र और चित्र समेत)

ई. मार्संडेन, बी. ए., एफ. आर. जी. एस., एम. आर. ए. एस. और

लाला सीताराम, बी. ए., एफ. ए. यू., एम. आर. ए. एस. रचित

विस्तृत संस्करण

मैकमिलन ऐग्ड कम्पनी, लिमिटेड कलकत्ता. बम्बई, मद्रास, लग्डन १६२७